



CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA



### पुरतकालय ३५१५०

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार

वर्ग संख्या - १९४

आगत संख्या....

पुस्तक विवरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि सिहत ३० वें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस आ जानी चाहिए। अन्यथा ५० पेंसे प्रति दिन के हिसाब से विलम्ब दण्ड लगेगा।

28 AUG 2004 5 139/88/7



चविद्यालयको सवः अजार पुस्तक सप्रेम भेंट।

STATE STATE

1 5 OCT 1980 6327237

Commence of the second

CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA







THE

COMPILED

## BHÂMINIVILÂSA

OF

JACANNÂTH PANDIT

WITH

The Commentary (Pranayaprakâs'a)

OF

ACHCHYUTARÂYA MODAK.



KÂSHÎNÂTH PÂNDURANG PARAB

AND

MANGESH RÂMKRISHŅA TELANG.

PRINTED AND PUBLISHED

RV

TUKÂRÂM JÂVAJÎ,

PROPRIETOR OF JAVAJI DADAJI'S "NIRNAYA-SAGAR" PRESS.

Bombay:

1894.

813,414 34150

Price 1 Rupee.

पुस्तकालय

CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection: Digitized by S3 Foundation USA

तार्चे.

(Registered according to act XXV of 1867.)

(All rights reserved by the publisher.)

### पण्डितराजश्रीजगन्नाथविरचितो भामिनीविलासः।

अच्युतरायकृतया प्रणयप्रकाशाख्यया व्याख्यया समेतः ।

> काशीनाथ पाण्डुरङ्ग परव मङ्गेश रामऋष्ण तेलङ्ग

> > इत्येताभ्यां संस्कृतः।

reason

813,414

स च

शाके १८१६ वत्सरे

मुम्बय्यां

निर्णयसागराधिपतिना मुद्रयित्वा प्राकाइयं नीतः ।

मूल्यमेको रूप्यकः।

गर्ध-

चारमान्वश्चियत्वा गतस्तस्येदं द तदेतत्कालावच्छेदेनास्मिल्लोके दिगन्त इति । मदेति । न

॥ श्रीः॥

तास्तथा । कस्त्रीक् उदतराजश्रीजगन्नाथविरचितो

निन्धजीविन: शतशं

स्येति यावत् । तेर् भामिनीविलासः ।

न्यो ऽनेकराजान स्पदं यथा स्य

संभोगाही भ

शीकृष्णमन् यकृतया प्रणयप्रकाशाख्यया व्याख्यया समेतः।

नितात्वेना विहार इ

अन्योत्तयुल्लासः।

अत्र नुप्र

प्रेम्णा प्रेड्य प्राञ्चोः प्रपदानि प्रेयसीप्रिययोः । प्रचरं प्रपञ्चयामि प्रौद्ये प्रणयप्रकाशमहम् ॥

नहि भामिनीविलासः सुखसाध्यो भवति रसविलोलिधयाम् ।

प्रणयप्रकाशविरहे तस्मात्तेनैव तैः स संपादाः ॥

इह श्रीमत्परमेश्वरिशरः किरीटहीरकहारीभूतसमुह्रसत्तरङ्गां सकलोपनिषदन्तरङ्गां भगवतीं गङ्गामाराध्य तत्प्रसादसमासादितसकलविद्याकमिलनीविद्योतनत्वमिहम्रा श्रीमजगन्नाथनाम्रा पण्डितराजेन 'काव्यं यशसेऽर्थकृते व्यवहारिवदे शिवेतरक्षतये । सद्यः परिनर्वृतये कान्ता-संमिततयोपदेशयुजे ॥' इति भरतसूत्रात्, 'सुन्दरी स्वेशहृदयं वशीकृत्य स्वसृद्रुणैः । लौकिकं वैदिकं चापि कृजतीष्टं संसाधनम् ॥ तद्वत्काव्याद्यपि श्रीमन्महारामायणादिकम् । श्रोतुर्मनो वशीकृत्य हितं विक्त सहेतुकम् ॥' इत्यादि मदुक्तसाहित्यसारप्रपश्चितपद्धत्या धर्मादिचतुर्विध-ससाधनपुरुषार्थानां भामिनीविलासाख्ययथार्थलघुकाव्यप्रणयनेनोपदिदिक्षया तन्निष्प्रत्यृहता-दिप्रयोजनं शिष्टाचाराद्यनुमितश्रुतितः प्राप्तविधानं वस्तुनिर्देशलक्षणं मङ्गलं तावदन्योत्तय-हासेऽत्र तयैवाप्रस्तुतप्रशंसारूपया शिष्यानुशासनार्थं प्रन्थारम्भेऽपि द्योत्यते—

दिगन्ते श्रुयन्ते मदमिलनगण्डाः करिटनः

करिण्यः कारुण्यास्पदमसमशीलाः खलु मृगाः । इदानीं लोकेऽस्मिन्ननुपमशिखानां पुनरयं

नखानां पाण्डित्यं प्रकटयत् कस्मिन्मृगपतिः ॥ १ ॥

दिगन्त इति । अयं बुद्धिस्थत्वेनापरोक्षो मृगपतिः, 'सिंहो मृगेन्द्रः' इत्यमरात्सिंहः इदानीं वर्तमानकाले, न तु भविष्यत्कालेऽपि, अस्मिन्प्रत्यक्षे लोके भूलोंके पुनरप्रथमे । एतेन पूर्व शतशः करिवरा विदारिता एवेति ध्वनितम् । अनुपमशिखानामितितीक्ष्णाश्राणां प्वानां पाण्डित्यं नैपुण्यं कस्मिन्प्रकटयतु । न कापि प्रकटयत्वित्यन्वयः । तत्र हेतुं पूर्वार्धे-

CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA

नाह—यतः, मदमलिनगण्डा दानदिग्धकपोलाः करटिनः। निन्यजीविनि । एकादशाहश्राद्धेऽपि दुर्दुरूढेऽपि वायसे ॥' इति । लमण्डिता गजा इत्यर्थः । दिगन्ते प्राच्यादिदिक्प्रान्ते श्रृयन्ते । 'ऐरा कुमुदोऽज्जनः । पुष्पदन्तः सार्वभौमः सुप्रतीकश्च दिग्गजाः ॥' इत श्रवणद्वारावगम्यन्ते, न त्वपरोक्षीक्रियन्त इत्यर्थः । तथा करिण्यो गजिन्सः तवृथनाथानां प्रागवानेन विदारितत्वात्तासां स्त्रीत्वेन वधानईत्वाच तास्ता मेवेति भावः । किंच मृगा हरिणा असमशिला अतुल्यवलाः खलु । तस्मायु पतेः शौर्यप्रकटनस्थानाभाववर्णनिमत्याशयः । इयं हि मुख्योत्तया व्याख्या ॥ अन स्वस्य कस्यचिदन्यस्य वा पण्डितमाण्डिलकचक्रवर्तिनः स्तुतिरियमिति पाण्डित पत्त्योह्यते । वस्तुतस्तु तस्याः सर्वतोमुखत्वेन यथाप्रसङ्गं यथायोगं प्रकल्पनेऽपि न क्षां ब्यवस्था यावदिश्रमान्योक्तिष्वपीति दिक् ॥ मङ्गलपक्षे तु वस्तुनिर्देशलक्षणमङ्गळ श्चेषेणार्थत्रयं ज्ञेयम् । तद्यथा—मृगपितः । अत्र अजहत्स्वार्थेलक्षणया नृमृगपितनी श्राह्यः । तथा चेदं प्रहादस्य हिरण्यकशिषुवधोत्तरं ब्रह्मादीन्प्रति भगवत्प्रभाववर्णनवचन हे ब्रह्मादयः, अयमपरोक्षो सृगपतिरुक्तवृत्या तृहरिः । इदानीमित्यावृत्तरार्धशेषं प्राग्वदेव एवं करिटशब्देनाप्येतद्वध्यत्वेनासुरा एव ज्ञेयाः । ते तु दिगन्ते श्रूयन्ते । समुद्रेपातालादि निविष्टत्वाद्रतरवर्तमानत्वेन केवलमाकर्ण्यन्त एवेत्यर्थः । तद्वत्करिणीपदेनापि कयाधूप्रभृत योऽसुरस्त्रियो बोध्याः । तथा मृगयन्त्यन्वेषयन्तीति व्युत्पत्त्या शुक्रपुत्रादयस्तनमन्त्रिण ए मृगराब्दिताः । तस्माद्भगवतो नारसिंहस्य पुनःशौर्यप्रकाशने न किमपि प्रकृते पात्रमिति हिरण्यकशिपुवधादितचरितात्मकवस्तुत्र्यञ्जनेन विचित्रं तच्छीर्येश्वर्यमिति द्योतितम् । तेन तस्य कविकर्त्वकनमस्क्रियात्मकमपि मङ्गलं ध्वन्यते । तस्यास्त्वत्तोऽहं निकृष्टो मत्तस्त्वमु-त्कृष्ट इति भावनापूर्वककायिकादित्रिविधप्रक्षीभावैकरूपत्वात् ॥ पक्षे 'शमो दमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च । ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम् ॥' इति स्मृतेर्मृगयन्त्य-न्वेषयन्ति सदसद्वस्तु विचारयन्ति ते मृगा ब्राह्मणास्तान्पाति त्रिःसप्तवारं क्षत्रक्षपणपूर्वकं प्रथ्वीप्रदानेन पालयतीति तथा।श्रीमत्परशुराम इत्यर्थः। नखानां न विद्यते खमाकाशपदवा-च्यमवकाशजातं येषां ते तथा। वध्यराहित्येन निरवकाशानां शराणामित्यर्थः । ननु कृत एवमिति चेत्तत्राह—दिगन्त इति पूर्वार्धेन । करिटन ऐरावतायष्टिदिग्गजोपलक्षिता जह-त्स्वार्थलक्षणया तत्स्वामिन इन्द्रादिलोकपाला इत्यर्थः । तेषां मदमलिनगण्डत्वं तु मदजन्य-स्वेदादेव बोध्यम् । एवं करिण्यः करा राजप्राह्यनियतधनभागास्ते विद्यन्ते येषां नृपाणां तेषां स्त्रिय इत्यर्थः । स्वनिहतराजरमण्य इति यावत् । तद्वनमृगा निरुक्तव्युत्परया विचार-शीला जनकादिक्षत्रिया इत्यर्थः । इदं हि श्रीमत्परशुरामविजयोत्तरं स्वगतमेव कश्यपादि-सप्तर्षिवचनम् ॥ उक्तार्थमेवान्यत् ॥ पक्षे गोपीसान्त्वनार्थं भगवता प्रेषितमुद्धवं प्रति राधिकावा-क्यिमदम् ॥ तथा हि । हे उद्भव, अयमस्महुद्धिस्थत्वेन प्रत्यक्षः । एतेन प्रीत्यितशयः सूचितः । मृगेति । मृगो हरिणस्तद्वत्पतिः । स यथा वन एव प्रायः ऋडिति तद्वदयं श्रीकृष्णो वृन्दा-वन एवास्मद्भर्ता । न तु प्रामारौ प्रसिद्धस्तथेत्यर्थः ! अस्मजारः । श्रीकृष्ण इति यावत् 🗸

चास्मान्वञ्चयित्वा गतस्तस्येदं वक्ष्यमाणफलिमत्याकृतम् । उत्तरार्धशेषस्तु यथाश्रुत एव । तदेतत्कालावच्छेदेनास्मिलोके माद्दिग्वलासास्पदं तस्य नास्त्येवेति भावः । तदेवोपपादयति— दिगन्त इति । मदेति । मदेन मृगमदेन मिलनाश्चित्रितत्वेन स्यामा गण्डाः कपोला यासां तास्तथा । कस्तूरीकलुषितकपोला इत्यर्थः । एतादृशाः करिटनः करटाः पूर्वोक्तविश्वा-त्रिन्यजीविनः शतशोऽसुराः सन्ति यस्येति स तथा । अनेकदुष्टासुरचमृनायकस्य । भौमासुर-स्येति यावत् । तेन स्वगृहे रोधित्त्वेन तत्संबन्धिन्यः करिण्यः करशब्दितबलिग्रहणशालि-न्यो ऽनेकराजानां षोडशसहस्रसंख्याकाः कन्यका इत्यर्थः । तास्त निरुक्तरोधनवशात्कारुण्या-स्पदं यथा स्यात्तथा दिगन्ते कचिद्दिकप्रान्ते श्रुयन्त इति यावत् । तस्मात्ता अपि न सद्यः संभोगार्हा भवन्तीति भावः । तथा मृगा मृगयन्ति राधादिगोप्युपभोग्यत्वकीतिश्रवणेन श्रीकृष्णमन्वेषयन्तीति मृगाः । कुञ्जादिमथुरानार्य इत्यर्थः । तास्त्वसमशीलाः सामान्यव-नितात्वेनातुल्यस्वभावाः खलु । तस्मात्तासु तु पुरुषोत्तमस्य भगवतः कदाप्यनुचित एव विहार इति रहस्यम् । एवं च युक्तमेवास्यास्मान्वश्चयतः संभोगस्थलराहित्यमधुनेति तत्त्वम् ॥ अत्र प्रथमतृतीयचतुर्थार्थेषु युद्धवीरः, तथा द्वितीये पाण्डित्यवीरः, पश्चमे विप्रलम्भश्वजारा-नुप्राणितः सौन्दर्यवीरश्च रसः । अर्थचतृष्ट्येऽपि धीरोदात्तो नायकः । पत्रमे तु कितवः । परकीयाः प्रगल्भाः सौन्दर्यगर्विता विप्रलब्धा नायिकाः । अप्रस्तृतप्रशंसा श्लेषः काव्य-लिङ्गं परिकरः । परिकराङ्करः संकरश्वालंकाराः । एतेषां लक्षणानि तु सोदाहरणमुक्तानि कुवलयानन्दकारिकासु—'अप्रस्तुतप्रशंसा स्यात्सा यत्र प्रस्तुताश्रया । एकः कृती शकुन्तेषु योऽन्यं राकान्न याचते ॥ नानार्थसंश्रयः श्लेषो वर्णावर्णोभयात्मकः । सर्वदोमाधवः पा-यात्स यो गङ्गामदीधरत् ॥ अञ्जेन त्वन्मुखं तुल्यं हरिणाहितसक्तिना । उच्चरद्धरि कीलालः शुभे वाहिनीपति: ॥ समर्थनीयस्यार्थस्य काव्यलिङ्गं समर्थनम् । जितोऽसि मन्द कंदपं मिचत्तेऽस्ति त्रिलोचनः ॥ अलंकारः परिकरः साभिप्राये विशेषणे । सुधांशुकलितोत्तंस-स्तापं हरत् नः शिवः ॥ साभिप्राये विशेष्ये तु भवेत्परिकराङ्करः । चतुर्णा पुरुषार्थानां दाता देवश्चतुर्भुजः ॥' इति । संकरलक्षणं तृक्तं कुवलयानन्द एव----'नीरक्षीरन्यायेनास्फुटभेदा-लंकारमेलने संकरः' इति । एवं रसादिलक्षणान्यपि मदीयसाहित्यसारतो ज्ञेयानि । विस्तर-भयात्तानि नेह प्रपञ्चयन्ते । अत्र यद्यपि अन्योत्तयाद्युक्तरसापेक्षयाप्रस्तुतप्रशंसाद्यलंकार-स्यैवाधिकचमत्कारकारित्वेन प्राधान्यादस्यार्थचित्राख्यमध्यमकाव्यत्वेऽपि निरुक्तालंकारापे-क्षयापि तद्राञ्जितयुद्धवीरस्यैवाधिक्येनाह्नाद्जनकत्वाद्धनिसंज्ञकोत्तमोत्तमकाव्यत्वमेव ज्ञेयम्। अयं काव्यभेदस्त् रसगङ्गाधराख्येतद्रन्थ एव प्रसिद्धः । तिदहान्योत्तयाख्यप्रथमोल्लासे नीत्यु-पदेशात्ससाधनयोर्धर्मार्थयोः प्रतिबोधनम् । नीतिमत एव धर्मार्थयोः संभवात् । द्वितीय श्रङ्कारोल्लासे तु स्वकीयाया नायिकायाः संवर्णनेन 'धर्माविरुद्धो भृतेषु कामोऽस्मि भरत-र्षभ' इति स्मृतेस्तादशस्य तस्योपपादनम् । अवशिष्टोल्लासद्वये तु ससाधनस्य मोक्ष-स्येव प्रबोधनमिति। न च वेदेनैव धर्माद्यखिलपुमर्थोपदेशस्य संसाधनं विस्तरतः कृतत्वा-(ca, मनेन पौरुषकाञ्येनेति चेत्सत्यम् । तस्यार्थित्वादिविशेषणविशिष्टाधिकारिविषयत्वात । यथाहु:—'अर्थां समर्थो निद्वाञ्शास्त्रेणापर्युदस्तो यजेत याजयेत्' इति । उपलक्षणमिदं

T-

सामान्यतो यावद्वेदार्थग्रहणतदनुष्ठानादेः । तस्माद्ये तावद्वेदाद्यर्थश्रवणादितः प्रभुसंमितोपदे-शत्वादिना समृद्विजन्ति तथा पुरुषार्थमप्यभिवाञ्छन्त्येतादिग्वषियज्ञैनकविषयत्वादस्य का-व्यादेनैंव नैरर्थ्यशङ्कापीति ध्येयम् । एवं चात्र विषयित्वे सित पुमर्थेच्छवोऽधिकारिणः । व्य-ज्ञनया पुमर्थचतुष्टयनोधनं विषयः । तत्प्राप्त्यानर्थनिष्टत्तिः प्रयोजनम् । व्यङ्गयव्यज्ञकभावः संवन्धश्च सिद्धः । अत्र शिखरिणीवृत्तम्—'रसे रुद्रैश्छित्रा यमनसभलागः शिखरिणी' इति कृत्तरत्नाकरोक्तेरिति शिवम् ॥

एवमलौिककपाण्डित्येऽपि पुरुषेण तावहर्वः स्वप्नेऽपि नैव कर्तव्यः । किंतु 'श्रुतं प्र-ज्ञानुगं यस्य यस्य प्रज्ञा श्रुतानुगा । असंभिन्नार्थमर्यादः पण्डिताख्यां लभेत सः ॥' इति म-हाभारतोक्तपाण्डित्यरीतिमतेव भाव्यम् , नो चेदुर्वारदुःखापित्तः स्यात् । गर्वापादकख्यातिला-भपृजादिप्रयोजनस्य पाण्डित्यस्य 'क्षयान्ता निचयाः सर्वे पत्तनान्ताः समुच्ल्र्याः । संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्तं च जीवितम् ॥' इति वचनात्तत्साध्योपभोगानां नश्वरत्वात्तथा प्रति-क्षणमनुभवाच । अत एवाहुः—'वेदाभ्यासात्पुरा तापत्रयमात्राच शोकिता । पश्चादभ्यास-विस्मारभङ्गगर्वेश्व शोकिता ॥' इति । तस्मात्पाण्डित्याभिमानो नैव विधेय इति तात्पर्य राजहंसान्योक्तया द्योतयति—

## पुरा सरिस मानसे विकचसारसालिस्खलत्परागसुरभीकृते पयिस यस्य यातं वयः । स पह्वलजलेऽधुना मिलदनेकभेकाकुले मरालकुलनायकः कथय रे कथं वर्तताम् ॥ २ ॥

पुरिति । इयं हि सार्वभौमाश्रितोऽप्ययं स्रीश्वरस्तद्विरहायतो निराश्रयस्ततोऽय क्षुद्रश्र्द्रायाश्रयेण तिष्ठत्विति धनयोवनागुन्मादेन वदन्तं कंचित्पति कस्यचिदिभिज्ञस्योक्तिः । रे हित नीचसंबोधने । यस्य पुरा प्राङ् मानसे मानसाङ्कये सरित सरोवरे । विकचेति । विकचीति । पित्रचीति प्रपुष्ठानि यानि सारसानि, 'सारसं सरसीरुहम्' इत्यमरात्कमलानि, तेषामालिः पित्रस्तस्याः सकाशात्स्खलन्तश्च्यवन्तो ये परागाः पुष्परेणवस्तैः सुरिभ सुगन्धि यथा संपेदे तथा कृतं तस्मित्रित्यर्थः । एताहरो पयित जले यस्य वयो यातम् । तारुण्यमतिकान्तिति यावत् । ननु सारसानामालिः पिङ्किरिति त्वयोक्तम् । सा च संयोगिवरोष एव । एकतान-निकटसंयोगस्येव ताहराकिंचिद्विरलसामानाधिकरण्यद्वारकसंयुक्तसंयोगस्य वा 'भुक्ता पिङ्किन्विप्रपङ्किः' इत्यादी तच्छक्यताया दृष्टत्वात् । तस्य च गुणत्वात्परागरूपद्वव्यस्य ततः स्खलनवर्णनमनुचितमेविति चेत्र । आद्ये 'वर्षत्यम्बुदमालेयम्' इत्यादिवत् , द्वितीये 'द्विजपिङ्किःभुङ्के' इत्यादिवच संबन्धविरोषकल्पनया निरूढलक्षणया वोपपत्तेः । एतेन 'चकोरीगणे' (११३) इत्यादि व्याख्यातम् । एवं चैतादशस्यापि पण्डितवरस्य पाण्डित्याभिमानेन संपादितभोगक्षये जाते नीचाश्रयोऽप्यधुनानेन कार्य इति पामरेणापि बोध्यते खण्ड्यते चेतरेण । तदथापि भोनगाभावस्तु नैव हत इति धिक्पाण्डित्याभिमानमित्याशयः । सः । मरालेति । मराला

हंसाः । अत्र मरालपदस्य हंसे शक्तिग्रहस्तावन्मानसादिसिद्धपदसांनिध्यादेव । तदुक्तम् — 'शक्तिग्रहं व्याकरणोपमानकोशाप्तवाक्यव्यवहारतश्च । वाक्यस्य शेषाद्विवृतेर्वदन्ति सांनिध्यतः सिद्धपदस्य वृद्धाः ॥' इति मदीये साहित्यसारेऽपि । 'रीत्याग्ने पिकः' इत्यादौ प्रसिद्धपदसंनिधेरिति । तेषां कुलं वंशस्तस्य नायकः । तत्र वा नायको धुरीण इत्यर्थः । मिलदिति । मिलन्तः समुच्चयीभवन्तो येऽनेके भेका बहवो मण्ड्कास्तैराकुलं व्याप्तं तत्रेति यावत् । एतादृशे । पल्वलेति । 'वेशन्तः पल्वलं चाल्पसरो वापी तु दीधिका' इत्यमरा-स्भुद्रसरोवारिणीत्यर्थः । अधुनाद्य कथं वर्ततां कथं निवसतामिति कथयेत्यन्वयः । तस्माद-त्रिद्धसरोवारिणीत्यर्थः । अधुनाद्य कथं वर्ततां कथं निवसतामिति कथयेत्यन्वयः । तस्माद-त्रिद्धत्तममुचितमेवेति भावः । अन्योक्तिस्तृक्तेव । अत्रोदाक्तो नायकः । करुणो रसः । अप्रस्तुतप्रशंसालंकारस्तु प्रायो यावदुष्ठाससमाप्ति साधारण एव । इह काव्यलिङ्गमिष । पृथ्वी-वृत्तम् । तदुक्तम् — 'जसो जसयला वसुप्रहयतिश्च पृथ्वी गुरुः' इति ॥

एवं निजैश्वर्यमदेन कस्यापि प्रभावापह्रवेन केषांचिद्प्याशोच्छेदो नैव कर्तव्य इति विधात्रनयोक्तया ध्वनयति—

## तृष्णालोलविलोचने कलयित प्राची चकोरीगणे मौनं मुञ्जित किं च कैरवकुले कामे धनुर्धुन्वति । माने मानवतीजनस्य सपिद प्रस्थातुकामेऽधुना धातः किं नु विधो विधातुमुचितो धाराधराडम्बरः॥३॥

तृष्णेति । इयं कंचिदपूर्वगुणगणैः सर्वजनसंतोषणनिपुणस्यापि नवाभ्युदयमुपगच्छतो नि-जदुर्गुणाभासैः परिभावकं प्रति कस्यचिद्गुणज्ञिशिरोमणेरुक्तिः । हे धातः अयि चतुरानन । तृष्णालोलेति । तृष्णया पिपासया लोलानि चपलानि विलोचनानि नेत्राणि यस्य तस्मिन् । एताहशे चकोरीगणे, न तु चकोरकुले। एतेन करुणायोग्यत्वं व्यज्यते। प्राचीं पृर्विदिशम्। तत्रैव चन्द्रस्योदितत्वसंभवात् । कलयित पश्यित सतीत्यर्थः । कि चेति समुचये । तथैति यावत् । कैरवेति । 'सिते कुमुदकैरवे' इत्यमरात्कुमुदवृन्द इत्यर्थः । मौनं मुकुलीभावं मुझिति। त्यजित सतीत्यर्थः। विकसित सतीति यावत्। एवं कामे मदने धनुर्मे ह्यादि पौष्पं चापं धुन्वति भ्रमरिवहतलक्षणटणत्कारेण कम्पयति सतीत्यर्थः । न केवलमेतावदेव तिर्यङ्मात्रो-पकरणम्, अपि तु मनुष्योपकारित्वमपि भृरितरं तत्रेति द्योतयति—मान इति।मानवतीति । रूपाद्यभिनिवेशशालिसुन्दरीवृन्दस्येत्यर्थः । माने निरुक्तगर्वे । न चात्र मानपदार्थपौनरुक्तयम् । मानवतीत्यत्र मानं पिद्मन्यादिलक्षणप्रतिपादकं शास्त्रं प्रमाणं विद्यते यासु विषये तास्तथेति च्युत्पत्तेविवक्षितत्वात्तासामेव रूपाद्यभिमानस्य दुरुत्सार्यत्वात्तत्संकरजातीनां तु ताद्यप्रव-त्त्वासंभवेन यौवनैकमहिस्रा कदाचित्तत्सत्त्वेऽपि तस्य सुनिरस्यत्वाचेति ध्येयम् । माने निरुक्तगर्वे सपदि तत्कालं प्रस्थातुकामे गन्तुकामे सतीति यावत् । न तु गते तदैतत्स-त्त्वेऽप्यक्षतेः । चन्द्रोदये सत्येतचतुष्टयं तावत्स्पष्टमेव स्वभावाद्भवतीति । तस्माद्धुनोक्तरी-त्या । सर्वलोकाभ्युद्यसमय इदानीमित्यर्थः । त्वयेत्याथिकम् । धारेति । जलद्पटलाटोप इत्यर्थः । 'आडम्बरः समारम्भे' इति विश्वः । तत्रापि विधो चन्द्रे, न तु नभःप्रदेशिवशेषे । विधातुं कर्तुमुचितो युक्तः किं नु । अपि तु नैव योग्य इति योजना । तद्रश्रेण शुश्रच्छव्याच्छादनं भवता नैव भावनीयमिति भावः ॥ यद्वा गोकुळे भगवता हेतुवादैरैन्द्रयागे भन्ने प्रविति च गोवर्धनाराधने कुद्धेन वृद्धश्रवसा प्रारच्धेऽतिवृष्टिविवर्धने तत्रत्यानां ब्रह्माणं प्रतीयं मधवन्मोद्ध्यध्वननधुरीणा वाणी । तद्यथा—हे धातः । चकोरीति । चकोरवच्छ्रीकृष्णचरणन्त्रखच्द्रैकजीविनां गोपानां स्त्रीसमृह इत्यर्थः । प्राचीं पुराकृतभगवत्संघटनां कांचिद्तीनित्यर्थः । 'केः अवकुळे' इति छेदः । फलोद्गमे स्वनाशकत्वानुच्छकुळे । वंश इत्यर्थः । केः सुखरूपेर्ध्वनिभिः ।विधो विधुः शशाङ्के कपूरे हपीकशेऽपि'इति विश्वाच्छ्रीकृष्ण इत्यर्थः । इन्द्रेणेति शेषः । शिष्टं तु प्राग्वदेव । इह लिलतो नायकः । चरणत्रये श्वः शरक्ररमे करणश्च रसः । श्लेषोऽप्यलंकारः । शार्द्लिविक्रीडितं वृत्तम् । तदुक्तम् — 'मूर्याश्वर्मसजस्तताः सगुरवः शार्द्लिविक्रीडितम्' इति ॥

ननु सत्यमेव यदुपदिष्टं निरुक्तान्योक्तया स्ववेभवमदात्कस्यापि गुणापलापेन केषांचिदिषि तदेकोपजीविनां जीवातुविनाशो नैव विधेय इति,तथाप्येते मदनुयायिनस्तावन्मां प्रति प्रतिदिनम् । 'अन्यदा भूषणं पुंसः क्षमा लजेव योषितः । पराक्रमः परिभवे वैयात्यं सुरतेष्विव ॥' इति । 'पादाहतं यदुत्थाय मूर्धानमधिरोहिति । स्वस्थादेवापमानेऽपि देहिनस्तद्वरं रजः ॥' इति । 'असंपादयतः कंचिदर्थं जातिक्रियागुणैः । यद्यच्छाशब्दवत्पुंसः संज्ञाये जन्म केवलम् ॥'इति । 'तुङ्गत्विमतरत्नाद्वौ नेदं सिन्धावगाधता । अलङ्गनीयताहेतुरुभयं तन्मनस्विनि ॥' इति । 'तुल्ये-ऽपराधे स्वर्भानुर्मानुमन्तं चिरेण यत् । हिमांशुमाशु प्रसते तन्म्रदिमः स्फुटं फलम् ॥' इति । 'अङ्गाधिरोपितमृगश्चन्द्रमा मृगलाञ्चनः । केसरीनिष्टुरक्षिप्तमृगयृथो मृगाधिपः ॥'इति च बहुतरमाघकाव्यादिसंमतिपूर्वकं स्वाभ्युदयार्थं परापकारमेव कर्तव्यतयोपदिशन्तीत्याशङ्किनं प्रति तत्रत्य एव कश्चित्तटस्थो मध्यस्थ इव सकलगुणज्ञतया प्राक्तनोपदेष्टयेव कमलान्योक्त्या श्रद्धाविधानं व्यनक्ति—

अयि दलदरविन्द स्पन्दमानं मरन्दं तव किमपि लिहन्तो मञ्ज गुञ्जन्तु भृङ्गाः। दिशिदिशि निरपेक्षस्तावकीनं विवृण्व-न्परिमलमयमन्यो बान्धवो गन्धवाहः॥ ४॥

अर्याति । इदं हि कोमठामन्त्रणे संबोधनम् । तेन वक्तरि शिक्षकत्वेऽिप कारुण्यं व्यज्यते । दलदिति । भोः । विकसितकमलेल्यर्थः । एतेन मरन्दे स्पन्दमानतायां हेतुः सूचितः । भृङ्गा अमराः, न तु हंसाः । तेन क्षुद्रत्वादि द्योत्यते । तव त्वत्संबिन्धनिमत्यर्थः । एवं च भृङ्गेष्वर्थनमात्रलेल्यतं ध्वन्यते । स्पन्दमानं किंचित्सवमाणम् । तेन मिय भूयः संपद्यते ततो भक्षयन्तु नाम ये केचन यथैच्छिमित्यौदासीन्यव्युदासः । मरन्दं मकरन्दम् । किमिप कथंचिदिए । एतेन

स्वामित्वाभावः सूचितः । लिहन्तः आस्वादयन्तः सन्त इत्यर्थः । एवं च यायदर्थमैवैते मधुरं भाषन्ते तद्ध्वं तु स्वप्नेऽप्येतेनैव गोचरीभविष्यन्तीत्यनुचितपात्रत्वं तेषु व्यज्यते ।
मञ्ज मनोज्ञम् । 'मञ्ज मञ्जलम्' इत्यमरः । क्रियाविशेषणमिदम् । मनोहरं यथा स्यात्त्रथा गुज्ञन्तु गुज्ञारवाख्यकर्णजापं कुर्वन्त्वित्यर्थः । एतेनातिनीचत्वं तेषु ध्वन्यते । उक्तं हि महाभारते—'मुलभाः पुरुषा लोके सततं प्रियवादिनः । अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोतापि दुर्लभः॥'
इति । न च सर्वेऽप्येवमेवेति पूर्वपद्याशयोपदेष्टुरस्य तथात्वाभावादित्याह—दिशिदिशीत्युत्तराधेन दशदिशास्वपीत्यर्थः । एतेनाचिन्त्यशक्तिः सूचिता । तावकीनं त्वत्संबन्धिनं परिमलं
सुगन्धं विवृण्वन्विशदयन् । 'वितन्वन्' इति पाठे विस्तारयित्रत्यर्थः । किं लोभेन नेत्याह—निरपेक्ष इति । एतादृशोऽयं प्रत्यक्षो गन्धवाहः पवनाख्यो बान्धवः सखा अन्य एव अलौकिक एवास्तीति संबन्धः । तस्मादेतदादरणमेव करणीयिमिति तात्पर्यम् । अञोदात्तो नायकः । शान्तो रसः । भेदकातिशयोक्तिरप्यलंकारः । मालिनी वृत्तम् । तदुक्तम्—'ननमयययुतेयं मालिनी भोगिलोकैः' इति ॥

एवं जीवनैकिनविश्यं कंचिदुपागतमर्थिनं नैवावजानीयादिति कुटजान्योक्तया द्योतयित समुपागतवतीत्यार्यावृक्तविशेषेण—

#### समुपागतवति दैवादवहेलां कुटज मधुकरे मा गाः। मकरन्दतुन्दिलानामरविन्दानामयं महामान्यः॥ ५॥

रे कुटज । 'नवकुटजकदम्बामोदिनो गन्धवाहाः' इति भर्तृहरेः, 'उन्मीलन्ति कदम्बानि स्फुटन्ति कुटजहुमाः' इति कुवलयानन्दकारिकायाश्चोक्तेः 'कुडा' इति महाराष्ट्रभाषा-प्रसिद्धो वर्षाकालविकासी कश्चित्तिक्ततमो वृक्षविशेषः कुटजस्तत्संबुद्धौ । एतेनाति-निन्धत्वं ध्वनितम् । दैवात्प्रारब्धाद्धेतोः समुपागतवित सादरं समीपमभिसपिति । एतेनाव-श्यादरणीयत्वं व्यज्यते । तत्रापि मधुकरे मधुसंपादके त्विय तदाविभीवाभावेऽपि स्वसांनिध्येन तज्जनके भृङ्गविषये, न तु भ्रमरे । एवं च व्ययहेतुत्वेऽव्ययकारणत्वान्नित्यसंप्राह्यत्वं सूचितम् । अवहेलामवज्ञां मा गाः । माकार्षीरित्यर्थः । एवमप्यनास्थायामाह—मकरन्देत्युन्तरार्धेन । तस्मात्त्वयायं सर्वथा सेव्य एवेत्याशयः । इह पृज्यो नायकः । करुणो रसः । काव्यलिङ्गमप्यलंकारः ॥

अस्त्वेवं सित विभवे नीत्युपदेशः कस्यचिद्देवाद्विपत्तौ सत्यां कथं कार्य तेनेत्यत्र धैर्य-मेव । उक्तं हि भर्तृहरिणा—'विपिद धैर्यमथाभ्युदये क्षमा सदिस वाक्पटुता युधि विक्रमः । यशिस चाभिरुचिर्व्यसनं श्रुतौ प्रकृतिसिद्धमिदं हि महात्मनाम् ॥' इतीति कोकिलान्योक्त्या व्यनिक्त ताविदित्यार्यया—

तावत्कोकिल विरसान्यापय दिवसान्वनान्तरे निवसन्। यावन्मिलदिलमालः कोऽपि रसालः समुह्रसित ॥ ६॥

हे कोकिल, त्वं तावद्वनान्तरेऽरण्यमध्ये । एतेन धैर्यभङ्गहेतुविषयिसङ्गव्युदासः सूचितः । निवसिन्नतरां तिष्ठन्सिन्नत्यर्थः, न तु क्षणमात्रं विहरन् । एवं च तत्संभवाभावो व्यज्यते । विरसान्दिवसान्यापय । नयेत्यर्थः । तावत्पदापेक्षितं प्रयति—याविदत्युत्तरार्धेन । रसाल आम्रः । 'आम्रश्च्तो रसालोऽसौ' इत्यमरः । मिलदिति । मिलन्त्यािक्षपिन्त मिलन्त्यो-ऽभिसमालिङ्गन्त्यो वालिमाला भ्रमरपङ्गयो यिस्मन्स तथेत्यर्थः । तस्मात्स्वाभीष्टदिकासपर्यन्तं धैर्यमेवावलम्ब्य विपन्नेन वन एव विहर्तव्यमिति तात्पर्यम् । इह करुणो नायकः । शान्तो रसः । लोकोक्तिरप्यलंकारः । तदुक्तम्—'लोकप्रवादानुकृतिलोंकोक्तिरिति भण्यते ॥ सहस्य कितिचिन्मासान्मीलियत्वा विलोचने ॥' इति ॥

ननु भवता भूर्युपदेशे ऋियमाणेऽपि मम संशयः पुनः पुनर्नवो नव एवाविर्भवतीति धि-ङ् मामतिनीचिमिति स्वमनिस खिन्नमिव शिष्यमालक्ष्य गुरुस्तं कूपान्योत्त्या प्रोत्साहयति—

#### नितरां नीचोऽस्मीति त्वं खेदं कूप मा कदापि कृथाः। अत्यन्तसरसहृदयो यतः परेषां गुणग्रहीतासि॥ ७॥

नितरामिति । हे क्प, अहं नितरामत्यन्तं नीचो निम्नः। पक्षे हीनः। कुतार्किक इत्यर्थः । अस्मीति खेदं कदापि मा कृथाः। नैव कुर्वित्यर्थः। तत्र हेतुः—अत्यन्तेत्युत्तरार्थेन। यतस्त्वमन्त्यन्तसरसहृदयः। रसो जलम्। पक्षे श्टङ्गारादिः। तेन सहितं सरसमत्यन्तमुत्कटं सरसं हृदयम्नन्तः प्रदेशः। पक्षे मनो यस्य। तथा परेषां लोकानाम्। गुणेति। गुणो नीत्युपदेशादिः। पक्षे रज्जुः। तं गृह्णातीति तथा। एताहशोऽसीत्यर्थः। अत्र काव्यलिङ्गमलंकारः। शिष्टं प्रायवत्॥

ननु तत्र वनादाविप केनचिदवज्ञा कृता चेत्तदा किं विधेयमित्याशङ्क्य स्त्रगुणज्ञलाभ-संभावनया धैर्यमेवेति कमिलन्यन्योत्त्रया व्यनिक्ति—

#### कमिति वकैरवहेलितानभिज्ञैः । परिणतमकरन्दमार्मिकास्ते जगति भवन्तु चिरायुषो मिलिन्दाः ॥ ८॥

कमिलनीति । इह पूर्वार्धे तु सरलमेव । तस्मान्मूर्षकृतावज्ञावशात्खेदो नैव कर्तव्य इति भावः । तत्र हेतुः—परिणतेत्युत्तरार्धेन । परिणतः परिपक्ष एतादृशो यो मकरन्दः पुष्पर-सस्तस्य मार्मिकाः । मर्मज्ञा इत्यर्थः । एतादृशा मिलिन्दा भ्रमराः । स्पष्टमेव शिष्टम् । तस्मा-हुणज्ञा एव त्वद्रणाञ्ज्ञास्यन्ति न त्वन्य इति तल्लाभार्थं धैर्यमेव धार्यमिति तत्त्वम् । अत्र खिन्ना नायिका । करुणो रसः । निरुक्त एवालंकारः । वृत्तमिदं पुष्पिताग्राभिधम् । तदु-क्तम्—'अयुजि नयुगरेफतो यकारो युजि च नजौ जरगाश्च पुष्पिताग्रा' इति ॥ अथ महापद्यपि नीचपरिचरणं नैव कर्तव्यमिति भ्रमरान्योत्तया व्यनिक्त येनेत्यार्यया—

#### येनामन्दमरन्दे दलदरविन्दे दिनान्यनायिषत । कुटजे खलु तेनेहा तेने हा मधुकरेण कथम् ॥ ९॥

अमन्देति । प्रचुरमकरन्द् इत्यर्थः । दलदिति । विकसितकमल इति यावत् । एतेन सकल्सुखसामग्री सृचिता । अनायिषत । नीतानीत्यर्थः । खिल्विति तेनेत्यनेनान्वेति । तथा च तेनैव न त्वन्येन । एतेनानौचित्यं सृचितम् । मधुकरेण कुटजे प्रागुक्तहुम ईहा इच्छापि । हा इति खेदे । कथं तेने किमिति विस्तारितेति संबन्धः । इह विपन्नो नायकः । करुणो रसः । परिकरोऽप्यलंकारः ॥

ननु यदि कश्चिदनेकगुणाधिकरणमपि गुण्यादिषु तुल्यदृष्ट्येव तत्पोषकश्चेत्तत्र गुणिनो मे कथमाधिक्यं स्यादिति चेत्तत्स्तुत्येवेति चन्दनान्योत्त्या व्यनक्ति अयीत्यार्याविशेषेण—

#### अयि मलयज महिमायं कस्य गिरामस्तु विषयस्ते। उद्गिरतो यद्गरलं फणिनः पुष्णासि परिमलोद्गारै:॥ १०॥

कोमलसंबोधनेन स्वस्मिन्पाटवं द्योतितम् । मलयेति । कुलीनत्वेन स्तुत्पर्हत्वं व्यज्यते । प्रयं प्रत्यक्षस्ते तव महिमा माहात्म्यं कस्य गिरां वाचां विषयोऽस्तु । अनिर्वाच्यत्वान्न कस्याप्यस्त्त्वत्यर्थः । कस्य विधातुः । अस्मदादीनां नैवेति वा । तमेव कथयंस्तत्र हेतुमिप योतयित—उदित्युत्तरार्धेन । गरलं विषमुद्गिरतो वमतः । एतेनातिहेयत्वं सृचितम् । एतादृशान्फणिनो नागान्परिमलोद्गारैर्यत्पुष्णासि । पोषयसीत्यर्थः । अपकारिष्वप्युपकारित्वं तवालौकिकमेवेति भावः । इह समदृष्टिनीयकः । शान्तो रसः । उक्त एवालंकारः ॥

स्तुतिहिं विपुलैव कार्यकारिणीति द्योतियतुं पुनिक्त्तान्योत्त्यौव तां व्यनिक्त-

#### पाटीर तव पटीयान्कः परिपाटीमिमामुरीकर्तुम् । यत्पिषतामपि नृणां पिष्टोऽपि तनोषि परिमलैः पुष्टिम्॥११॥

पार्टारेति । पार्टारेति चन्दनसंबोधनम् । पटाः सन्ति यस्य स पटी तन्तुवायः तद्वत् ईरयित स्वगुणानन्यत्र पटादौ स यथा प्रेरयित तद्वत्स्विनष्ठसौरभ्यादिधर्माश्चन्दनद्वमादौ प्रेर-यतीति पटीरो मलयाचलस्तत्र भवः पाटीरस्तत्संबुद्धाविय मलयिनलय चन्दनेत्यर्थः । तवे-मां वक्ष्यमाणत्वेन प्रत्यक्षां परिपाटीं रीतिमुरीकर्तुं स्वीकर्तुं कः पटीयानिस्ति । न कोऽपी-यर्थः । तस्मात्त्वमेव धन्य इत्याशयः । तत्र हेतुमाह—यदित्युत्तरार्धेन । यद्यस्माद्धेतोस्त्वं पिषतामिष पेषणेन चूर्णांकुर्वतामिष । एतेन परमितितिशुत्वं ध्वनितम् । एतादशां नॄणां मनुष्याणां पिष्टोऽपि परिमलैः पृष्टिं तनोषि । विस्तारयसीत्यर्थः । इह क्षमी नायकः । शान्तो रसः । काव्यलिङ्गमलंकारः ॥

CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA

नन्वेवमिष स यदि मत्कार्यं नैव विवेचियष्यित तदा किं वक्तव्यमिति चेद्धंसान्योक्तय तद्भनयति—

#### नीरक्षीरविवेके हंसालस्यं त्वमेव तनुषे चेत्। विश्वस्मिन्नधुनान्यः कुलव्रतं पालयिष्यति कः॥ १२॥

नीरेति । हे हंसेति संबुद्धिः । एवकारेण त्वयैवमालसं नैव कार्यमिति व्यज्यते । तत्रा-निष्ठापत्तिं स्पष्टयति—विश्वस्मिन्नित्युत्तरार्धेन । इह जडो नायकः । उक्त एव रसोऽलंकारश्च ॥ नन्वेवमुक्तौ स कुथ्यति चेत्तत्र वक्तव्यां स्तुतिं व्यनिक्त—

#### उपरि करवालधाराकाराः क्रूरा भुजंगमपुंगवात् । अन्तःसाक्षाद्राक्षादीक्षागुरवो जयन्ति केऽपि जनाः॥ १३॥

उपरीति । बहिः । करवालेति । करवालः खङ्गस्तस्य धारा तद्वदाकारो रोपव्यञ्जकः व्यक्तिविशेषो येषाम् । तत्र हेतुः—भुजगंमेति । भुजंगमाः सर्पास्तेषु पुंगवः श्रेष्ठ स्तस्मा त्सर्पराजादिप ऋ्राः । क्रोधना इत्यर्थः । तर्द्धन्तरिप ते तथैव स्युरिति सर्वोत्कटत्वेनोक्ततद्वः र्णनं कथम् । तत्राह—अन्तरिति शेषण । द्राक्षेति । मृद्धीकानामिप माधुर्योपदेशदेशिका इति यावत् । एतादशाः केऽपि जना जयन्तीति योजना । अर्थात्तादशा भवन्त एवेति योत्यते । इह निष्कपटो नायकः । शान्त एव रसः । प्रतीपमलंकारः ॥

स यदि दुर्जनोपदेशादेतन्न मनुते चेत्तत्रोक्तामेव 'अयि दलद्' (१।४) इति कमलान्योक्ति भङ्गयन्तरेण पठितुं स्पष्टयति—

स्वच्छन्दं द्लदरविन्द ते मरन्दं विन्दन्तो विदधतु गुञ्जितं मिलिन्दाः। आमोदानथ हरिदन्तराणि नेतुं नैवान्यो जगति समीरणात्प्रवीणः॥ १४॥

स्वेति । विन्दन्त आस्वादयन्तः । विद्धतु कुर्वन्तु । समीरणाद्वायोः । शेषमुक्तप्रायमेवा-धस्तात् । प्रहर्षणीवृत्तमिदम् । तदुक्तम्—'म्रो म्रो गिस्नदशयितः प्रहर्षणीयम्' इति ॥ ननु स निरुक्तवाक्यं श्रुत्वा रोषं करिष्यतीति चेद्वदान्यत्वकरणत्वादिसूचकेन पद्यान्तरेण

स्तोतव्य इति द्योतियतुं तदेव सरोवरान्योक्तिघटितं पद्यं पठित-

याते मय्यचिरान्निदाधिमहिरज्वालाशतैः शुष्कतां गन्ता कं प्रति पान्थसंतितरसौ संतापमालाकुला। एवं यस्य निरन्तराधिपटलैर्नित्यं वपुः क्षीयते धन्यं जीवनमस्य मार्गसरसो धिग्वारिधीनां जनुः॥१५॥ यात इति । मिय । निदाघेति । श्रीष्मकालीनोष्णरिइमजन्यातपार्त्तिः सहस्रेरित्यर्थः । अत एव अचिराच्छीघ्रं शुष्कतां नीरसतां याते प्राप्ते सित । असौ विष्रकृष्टा । संतापेति । उक्तातपाविलतरिलतेत्यर्थः । एताहशी । पान्थेति । पथिकपरम्परेति यावत् । कं प्रति गन्ता कं वदान्यं प्रति जीवनयाचनार्थं गिमष्यति । नैव कमिप गिमष्यतीत्यर्थः । उत्तरार्धं तु सरलमेव । मार्गपदं सन्मार्गद्योतकम् । एवं जीवनपदमिप श्लेषेणोदकस्य प्राणनस्य च सूचकम् । जनुः । जन्मेत्यर्थः । 'जनुर्जननजन्मानि' इत्यमरः । तस्मादल्पसत्त्वोऽपि भाविसंकटप्राप्ताव- थिवेमुख्यसंभावनया पूर्वमेव श्लीयमाणतनुर्वदान्य एव धन्यो न त्वन्ये भूरिभाग्यसंपन्ना अपी-त्याशयः । अत्र पूर्विष्टे सदयकरणो परार्थे धीरदानवीरो च नायकरसो । काव्यलिङ्गमप्यलंकारः । शार्दलविक्रीडितं वृत्तम् । तछक्षणं तु प्रागेवोक्तम् ॥

ननु तत्राष्यर्रे नैव प्रसीदतीति चेत्स्वानन्यगतिकत्वध्वननेन प्रसादमूलीभ्तं तत्र स्वविष-युक्तपरमक्रणोत्पादनमेव मीनान्योक्तया विधेयमिति व्यनिक्ति—

#### आपेदिरेऽम्बरपथं परितः पतङ्गा भृङ्गा रसालमुकुलानि समाश्रयन्ति । संकोचमञ्जति सरस्त्विय दीनदीनो मीनो नु हन्त कतमां गतिमभ्युपैतु ॥ १६॥

आपेदिर इति। हे सरः सरोवर, त्विय संकोचं श्रीष्मोष्मणा ह्रासमञ्चित स्वीकुर्वित सतीत्यर्थः। पतङ्गाः 'पतङ्गौ पिक्षसूर्यों च' इत्यमराद्धंससारसादयः पिक्षणः परितः समन्तादम्बरपथमाका-शमार्गमापेदिरे। प्रापुरित्यर्थः। न केवलमेत एव तथा कि त्वन्येऽपीत्याह—भृङ्गा इति द्वितीय-पादेन। रसालेति। रसाल आम्रः। 'आम्रश्रूतो रसालोऽसौ' इत्यमरः। 'कुब्बलो मुकु-लोऽस्त्रियाम्' इति च। अतो दीनदीनो दीनभ्योऽनन्यगितकभ्यो नकादिभ्योऽपि दीनः। परमानन्यगितक इत्यर्थः। मीनो मत्स्यः। नु वितर्के। हन्तेति खेदे। कतमां कां वा गित-मभ्युपेतु। तस्य त्वदुदकप्राचुर्यं विना गत्यन्तराभावान्न कामिप गितमभ्युपेत्वित्यर्थः। तस्मादनिन त्वत्पङ्क एव विकलीकृत्य लोकान्तरे गन्तव्यमिति भावः। एतेन त्वयायं नैवोपेक्षणीय इति व्यज्यते। अत्र करणावेव नायकरसौ। परिकरोऽप्यलंकारः। वसन्तितलका वृत्तम्। तदुक्तम्—'उक्ता वसन्तितलका तभजा जगौ गः' इति॥

ननु स यदि ब्र्यात्किमेवं मदिनष्टं चिन्तयसीत्यत्र किं कार्यमिति चेत्कमिलन्यन्योत्तया स्वस्य परिहत्तेकिनिरतत्वं व्यञ्जनमेवेति वदंस्तामेवाह—

#### मधुप इव मारुतेऽस्मिन्मा सौरभलोभमम्बुजिनि मंस्थाः । लोकानामेव मुदे महितोऽप्यात्मामुनार्थितां नीतः॥ १७॥

मधुप इयेति । हे अम्बुजिनि कमिलिनि । एतेनोक्तानिष्टचिन्तनसंभावनारूपविपरीतबोधव-स्वाक्तत्र स्त्रीबुद्धित्वं ध्वनितम् । पक्षे भो पश्चिनि, त्वं मधुप इव अमर इव । पक्षे मद्यप इव । अस्मिन्मारुते वायो । पक्षे मे लक्ष्मिब्रह्मप्रमे तत्कारि रुतं शिव्दतं यस्य तिस्मिन्गुरावित्यर्थः । विषयसप्तमीयम् । सौरमेति । सौगन्ध्यलोभम् । सूर्यविकासित्वािवाशः मुकुलीमावेन स्वपिमलवितरणकार्पण्यमित्यर्थः । पक्षे मुखप्रसादािदेना निजमनोज्ञत्वाप्रकाशनमिति यावत् । मा मंस्था मा मननविषयीकुर्या इत्यर्थः । तत्र हेतुः—लोकानामेवेत्युत्तराधेन । यतोऽमुना मारुतेन महितोऽपि पूजितोऽप्यात्मा स्वदेहो लोकानामेव मुदे जनानामेव संतोषार्थमार्थतां नीत इति योजना । एवं चास्य स्वप्रयोजनं न किमपीति द्योतितम् । तस्मान्नायमनादर-णीय इत्याशयः । इह मुग्धा नायिका । पूज्यो नायकः । शान्तो रसः । श्लेषोऽप्यलंकारः ॥

नन्वेतदपि श्रुत्वा स तृष्णीमेव स्थास्यति चेत्किं कर्तव्यमित्याशङ्कच तत्र पठनीयां स्वमहत्त्वसूचिकां मालत्यन्योक्तिं वक्ति—

#### गुञ्जिति मञ्ज मिलिन्दे मा मालिति मौनमुपयासीः । शिरसा वदान्यगुरवः सादरमेनं वहन्ति सुरतरवः ॥ १८ ॥

गुजतिति । हे मालित । स्त्रीलिङ्गसंबोधनं प्राग्वत् । त्वं मज्जु मनोज्ञम् । 'मज्जु मज्जलम्' इत्यमराद्रम्यं यथा स्यात्त्रथेत्यर्थः । गुजाति गुजारवं कुर्वति मिलिन्दे अमरे विषये इति यावत् । मौनं मोपयासीनेव कुर्या इत्यर्थः । तत्र हेतुः—िशरसेत्यादि । यत एनंम् । वदान्येति । दालवरा अपि सुरतरवः कल्पद्रुमाः सादरं शिरसा वहन्तीत्यन्वयः । इह नायिकादिकमुक्तमेव । मौनशिरःपदे लाक्षणिकत्वेन श्लेषव्यक्षके ॥

ननु तत्र कश्चित्कर्णेजपो विरुद्धं बोधयेचेत्तदा कथमित्याशङ्कायां तत्र वक्तव्यां चन्दना-न्योक्ति कथयति---

#### येस्त्वं गुणगणवानिष सतां द्विजिह्वरसेव्यतां नीतः। तानिष वहसि पटीरज किं कथयामस्त्वदीयमौन्नत्यम्॥१९॥

यैस्त्विमिति । हे पटीरज भो मलयज चन्दन, गुणगणवानिप त्वं यैद्विजिङ्कैः सर्पेः । पक्षे सूचकैः । सतामसेव्यतां नीतस्तानिप वहसीत्यादि सरलमेव । औन्नत्यं महत्त्वम् । इह मूटो नायकः । व्याजस्तुतिरप्यलंकारः ॥

ननु ततोऽसानुत्थायान्यत्रैव रोषाजिगमिषुश्चेत्तत्र किं वाच्यमित्यत्र वक्तव्यां भृङ्गान्योक्ति कथयति---

#### अपनीतपरिमलान्तरकथे पदं न्यस्य देवतरुकुसुमे । पुष्पान्तरेऽपि गन्तुं वाञ्छसि चेन्द्रमर धन्योऽसि ॥ २०॥

अपनीतेति । हे भ्रमर, त्वम् । अत्र 'मधुप'-इत्यपि पाठः । अपेति । दूरीकृतान्यसौरभ्यवार्त इत्यर्थः । अत एव देवेति । अत्रोक्तावेव नायकालंकारौ ॥ नन्वेवमिप दुर्जनवाक्य एवासौ श्रद्दधानश्चेत्तार्हि नद्यन्योत्त्या स विवोधनीय इति ध्वन-यति तामेव पठन्--

#### तटिनि चिराय विचारय विन्ध्यभुवस्तव पवित्रायाः। ग्रुष्यन्त्या अपि युक्तं किं खल्ल रथ्योदकादानम्॥ २१॥

Fi

ति

तिटनीति। है तिटिनि। 'तरिङ्गिणी शैविलिनी तिटिनी हादिनी धुनी' इत्यमरादिय नदीत्यर्थः। त्यं चिराय बहुकालिमिति विचारयेति विवेकं कुर्वित्यर्थः। अत्र स्त्रीत्वेन संबोधनमिवविकित्वं व्यनिक्ति। इतीति किम्। तदेवाह—विन्ध्यत्यादि शेषेण। विन्ध्याचलोत्पन्नायाः। एतेन सहुरुभक्तयुत्कटत्वयोग्यत्वं बोत्यते। अत एव पवित्रायास्तव शुष्यन्त्याः सत्या अपि रथ्योदकादानं रथ्यावर्तिदुर्गन्धोदकस्वीकरणं खलु युक्तं किमिति योजना। तत इदमनुचित-मेवेति भावः। अत्र कुलीना मुग्धा नायिका। परिकरोऽप्यलंकारः॥

नन्वथापि स नैव स्वमनुसरित चेत्तत्र वक्तव्यां वर्बुरान्योक्तिं कथयन्देशत्यागो हि दुर्ज-नादिति न्यायात्ततो वदान्यान्तरमेव गन्तव्यमिति व्यनक्ति—

## पत्नफलपुष्पलक्ष्म्या कदाष्यदृष्टं वृतं च खलु शूकैः। उपसर्पेम भवन्तं बर्बुर वद कस्य लोभेन ॥ २२॥

पत्रेति । हे वर्षुर । 'वाभुळ' इति देशभाषाप्रसिद्धवृक्षविशेषेत्यर्थः । पत्रेति । न केवलं गुणाभाव एव किं तु दोषपरिपोषोऽपीत्पाह—वृतं चेत्पादि । शूकैः कण्टकैः । 'शूकोऽस्रि श्रक्षणतीक्षणाग्रः' इत्यमरः । खलु वृतं कण्टकमात्राकुलाखिलशाखिमत्यर्थः । किचत् 'वृतं च बत' इति पाठः । चः समुचये । एतादृशं गुणहीनं दोषवन्तं च भवन्तं वयमर्थिनः कस्य वस्तुनो लोभेनोपसर्पेम त्वित्रकटे आगमनं करवामेति त्वमेव वदेति संबन्धः । तस्मादितोऽन्यत्रैव गच्छामेति तत्त्वम् । इह दुष्टो नायकः । उक्त एवालंकारः ॥

तत्र कश्चित्स्वसुहचेत्स्वनिर्गमनावसरे स कथमुपदेश्य इत्याशङ्कयानया कोकिलान्यो-त्त्रेयताह—

#### एकस्त्वं गहनेऽस्मिन्कोिकल न कलं कदाचिदिप कुर्याः। साजात्यशङ्कयामी न त्वां निम्नन्ति निर्दयाः काकाः॥२३॥

एकस्त्विमिति । हे कोकिल, यत एकस्त्विमस्मिन्गह्ने । 'गहनं काननं वनम्' इत्यमगिद्राणे । अतः कदाचिदिपि कलमन्यक्तमधुरध्विनं न कुर्यो मैव कुर्वित्यर्थः ॥ तत्र हेतुः—साजात्येति । यतोऽभी निर्दयाः काकास्त्वां साजात्यशङ्कया निजजातीयश्रान्त्या न निघ्नन्तीत्त्यन्वयः । उक्तध्विनिरचने तु श्रान्त्यपगमान्निर्दयत्वस्वाभाव्येन मारियष्यन्त्येवेति भावः । इह करणावेव नायकरसो । श्रान्तिमानप्यलंकारः ॥

अथ कदाचित्स राजा स्वगुणाऋष्टतयानुनेतुमायास्यति चेत्तत्र वक्तव्यां हिमाचला-न्योक्तिमाह—-

#### तरुकुलसुषमापहरां जनयन्तीं जगित जीवजातार्तिम् । केन गुणेन भवानीतात हिमानीमिमां वहसि ॥ २४॥

तरुकुलेति । 'सुषमा परमा शोभा,' 'हिमानी हिमसंहतिः' इति चामरः । 'जातिर्जातं च सामान्यम्' इत्यपि । 'आर्तिः पीडाधनुःकोट्योः' इति च । हे भवानीतातेति महत्त्वसूच-कम् । तेन त्वेदमनुचितमिति तात्पर्यम् । अत्रोदात्तो नायकः । परिकरोऽप्यलंकारः ॥

किमेवं दुर्जनितरस्करणमेवोपदेशनीयं तावतैवं स्वादिसजनादरसंभवादिति चेन्न । सजनादरोपदेशस्याप्यपेक्षितत्वात् । न हि शोधनादिना निर्दोषमिप गोदुग्धं शर्कराप्रक्षेपादि न वाञ्छतीति तात्पर्येण तत्सूचिकां कलभान्योक्तिं विक्ति —

#### कलभ तवान्तिकमागतप्रिमेनं मा कदाप्यवज्ञासीः। अपि दानसुन्दराणां द्विपधुर्याणामयं शिरोधार्यः॥ २५॥

कलभेति।यद्यप्येवंजातीय का सा 'समुपागतवित दैवात्' (१।५) इति प्रागुक्तेव तथापि तत्र कुटजपदस्यात्मन्तजाड्यच्यञ्जकत्वादिह तु राज्ञः स्वगुणपारवर्येन तथात्वाभावादीषज्ञडत्विव-क्षयेव करिशावकवाचिना कलभपदेन ध्वननात्राम्नेडितत्वावकाशः । 'उपकण्ठान्तिकाभ्यणं-भ्यमा अप्यभितोऽव्ययम्' इत्यमरादन्तिकं समीपम् । अवज्ञासीरवज्ञाविषयीकुर्या इत्यर्थः । तत्र हेतुः — अपि दानेति । दानं मदोदकम् । पक्षे वितरणम् । तेन सुन्दराः सुभगास्तेषाम् । अत एव द्विपेति । द्विपाः 'द्विरदोऽनेकपो द्विपः' इत्यमराद्रजास्तेषां धुर्याः । 'धुर्वहे धुर्यथौरयधु-रीणाः स धुरंधराः' इत्यपि तदुक्तेः श्रेष्ठास्तेषामित्यर्थः । गजराजानामप्ययं शिरोधार्य इत्यन्वयः । इह पृज्यतरो नायकः । शान्तो रसः । काव्यिकङ्गमप्यलंकारः ॥

ननु तत्राप्यसानुदासीन एव चेत्तत्र स्वानुरागजनिकां वक्तव्यां भ्रमरान्योक्तिमाह—

#### अमरतरुकुसुमसौरभसेवनसंपूर्णसकलकामस्य। पुष्पान्तरसेवेयं भ्रमरस्य विडम्बना महती॥ २६॥

अमरेति । सुरहुमपुष्पसौगन्ध्यास्त्रादनपर्याप्तसर्वमनोरथस्येत्यर्थः । एतादशस्य भ्रमरस्य पुष्पान्तरसेवेयं महती विडम्बना अनौचितीभवतीति योजना । तस्मादस्मदादरोऽवर्यं नि-रन्तरं विधेय एवेति भावः । इह नायकरसौ तृक्तावेव । परिकरोऽप्यलंकारः ॥

एवं संपद्मिपत्रीत्युपदेशश्रवणेन तुष्टः शिष्यः शिष्टतरं सोपदेष्टारं स्तौति—पृष्टा इत्या-दित्रिभिः । तत्र निरुपमत्वं प्रथममाम्रान्योत्तया व्यनिक्त—

पृष्टाः खलु परपुष्टाः परितो दृष्टाश्च विटिपनः सर्वे । माकन्द न प्रपेदे मधुपेन तवोपमा जगित ॥ २७॥ पृष्टा इति । हे माकन्द । 'आम्रश्रूतो रसालोऽसो सहकारोऽतिसोरभः । कामाङ्गो मधुद्त-श्र माकन्दः पिकवछभः ॥' इत्यमराद्य्याम्नेत्यर्थः । पश्चे मा लक्ष्मीः ब्रह्मविषयक प्रमा च तस्या-स्त्योवी कन्द इव मूलकारणं तत्संबुद्धौ । तथा भोः चतुर्वर्गप्रद सहुरो इति यावत् । मधुपेना-तिनीचेनापि भ्रमरेण । पश्चे बाईदारण्यकमधुन्नाह्मणोक्तमधुश्चिदतं ब्रह्म पिवित बुभुत्सुत्वेना-स्वाद्यतीति तथा तेन । क्रममुमुश्चुणेत्यर्थः । यद्यपि । परेति । परेलेंकिः स्वैहिकादिफ-लार्थ पोषिता इत्यर्थः । एतेन मुख्यत्वं सूचितम् । एतादृशः सर्वेऽपि विटिपनो बृक्षाः । अत्र शाखिपदं चेत्पूणः क्षेपः । पृष्टाः प्रश्नविषयीकृताः । ततो दृष्टा अनुभृताश्च । यद्वा परपृष्टाः कोकिलाः । पश्चे परेण परमात्मना पृष्टाः पूर्णाः । पृष्टा विटिपनो दृष्टाश्चेति । द्वतथापि जगित तवोपमा त्वदृष्टान्तो न प्रपेदे नैव लच्च इति संबन्धः । इह निरुपमो नाः यक्षः । शान्त एव रसः । गुरुविषयकरितभावो वा । श्चेषोऽप्यनन्वयश्चालंकारः ॥

ननु मया यिंकचिदेव नीतिजातमुपिदष्टं तिकिमिति निरुपमत्वेन मां स्तौषीत्याशङ्कय 'किंचानर्ध्यं यदवसरे दत्तम्' इति प्रश्लोत्तररत्नमालिकायां श्रीमद्विमलाचार्यचरणार-विन्दवचनात्समयेऽनुशास्तृत्वेन सुरगुरुप्रभृतिभ्योऽपि भवदाधिक्यमेव भवतीति माला-

कारान्योत्तया द्योतयति—

# तोयेरल्पेरिप करुणया भीमभानौ निदाघे मालाकार व्यरिच भवता या तरोरस्य पुष्टिः। सा किं शक्या जनियतुमिह प्रावृषेण्येन वारां धारासारानिप विकिरता विश्वतो वारिदेन॥ २८॥

तोयेरिति । हे मालाकार । मालाः पुष्पस्रजः करोतीति तथा । तत्संबुद्धौ । भवता कर्जा करुणया अरुपैरिप तोयेर्वाप्याद्युद्धृतैर्जलैः करुणरस्य तरोर्या पुष्टिर्भीमभानौ भीमश्व-ण्डो भानुः सूर्यो यस्मिस्तत्र निदाघे ग्रीष्मतौ व्यरचि अकारीत्यन्वयः । किं ततस्तत्राह—स्त्युत्तरार्थेन । सा पुष्टिरिह लोके प्रावृषेण्येन प्रावृषि वर्षाकाले भवः प्रावृषेण्यः प्रावृर्काली-नस्तेनेत्यर्थः । अत एव विश्वतः सर्वतः वाराम् 'आपः स्त्री भृष्ति वार्वारि' इत्यमराजलाना-मित्यर्थः । धारासारानिप धाराश्वासाराश्व धारासारास्तान् । धारा जलधाराः प्रसिद्धा एव । तथा आसाराः 'धारासंपात आसारः' इत्यमराद्धाराणां संभ्यपतनिमिति रामाश्व-मकृताद्वचाख्यानाच धाराणां समुचितपरिपातास्तानपीत्यर्थः । एतेन पुष्टिसामग्रीप्राचुर्यं सूचि-तम् । विकिरता वर्षता । एतादृशेन वारिदेन मेघेन जनियतुं कर्तु शक्या योग्या किम् । अपि तु नेव योग्येति योजना । तस्मात्त्वं निरुपमत्वेन स्तोतुं योग्य एवेति भावः । अत्रोक्ति एव नायको भावश्व । प्रतीपविशेषोऽलंकारोऽपि । मन्दाक्रान्तावृक्तम् । तदुक्तम्—'मन्दाक्रान्ता जलधिषडगैम्भीं नतौ ताद्युरू चेत्' इति ।।

एवं निरुक्तक्षोकेऽल्पपदं शुद्रत्वं गुरुवाचि व्यन्क्तीत्यस्वरसान्मेघान्योक्तया पुनः स्तौति-

₹IJ

#### आरामाधिपतिर्विवेकविकलो नूनं रसा नीरसा वात्याभिः परुषीकृता दश दिशश्चण्डातपो दुःसहः । एवं धन्वनि चम्पकस्य सकले संहारहेतावपि त्वं सिञ्चन्नमृतेन तोयद कुतोऽप्याविष्कृतो वेधसा।।२९॥

आरामेति । हे तोयद जलद । आरामेति । 'आरामः स्यादुपवनम्' इत्यमरादुद्याननायकः । विवेकेति । विचारहीनः । नृनं निश्चितम् । अस्तीति रोषः । एवं 'रसा विश्वंभरा स्थिरा' इत्यमराद्रसा पृथ्वी । नीरसा निर्गता रसा उदकानि यस्याः सकाशात्तथा । जलहीनेत्यर्थः । तद्व-द्वात्याभिश्चक्रवातैर्दशदिशः परुषीकृता रूक्षीकृताः सन्तीति यावत् । तथा । चण्डेति । चण्डस्तीव्र आतपः 'प्रकाशो द्योत आतपः' इत्यमरात्प्रकाशो यस्य स तथा । सूर्य इत्यर्थः । दुःसहो ग्रीष्मकालिकत्वेन सोद्वमशक्योऽस्तीति यावत् । एवं धन्विन । 'समानो मरुधन्वानो' इत्यमरान्मरुदेशे चम्पकस्य । सकले संहारेति । ध्वंसकारणे सत्यपीत्यर्थः । त्वममृतेन । 'पयः कीलालममृतम्' इत्यमराजलेन । पक्षे पीयृषेण । सिञ्चन्नाष्ठावयन् । एतादृशो वेधसा 'स्रष्टा प्रजापतिर्वेधाः' इत्यमराजलेन । पक्षे पीयृषेण । सिञ्चन्नाष्ठावयन् । एतादृशो वेधसा 'स्रष्टा प्रजापतिर्वेधाः' इत्यमराद्रद्वाणा कुतोऽप्यस्यादृष्टाद्वेतोः । आविष्कृतः प्रकटीकृतोऽसीति संबन्धः । अतस्त्व-स्राभ एव पुमर्थ इत्याशयः । इहोक्तावेव नायकरितभावो । प्रहर्षणमप्यलंकारः । शार्द्लिनक्रीडितं वृत्तं तृक्तमेव ॥

एवं स्तुतिमाकर्ण्यं निर्विण्णः श्रीगुरुः ''किमनया स्तुत्या । यदुक्तम्—'अद्यापि दुर्निवारं स्तुतिकन्या वहित कौमारम् । सद्भयो न रोचते सासन्तोऽप्यस्यै न रोचन्ते ॥' इति । किंच 'येषां निमेषमात्रेण जगतः प्रलयोदयौ । ताहशाः पुरुषा याता माहशां गणनात्र का ॥' इति वचनादलमस्मदीयस्तवेन'' इति बोतयन्महानुभावशरीरनाशमनुसंधाय शोचित न यत्रेति सिंहान्योक्तया—

न यत्र स्थेमानं दधुरितभयभ्रान्तनयना गलहानोद्रेकभ्रमदिलकदम्बाः करिटनः। छठनमुक्ताभारे भवति परलोकं गतवतो हरेरद्य द्वारे शिवशिव शिवानां कलकलः॥ ३०॥

यत्र हरेद्वीरे । गलदिति। गलत्सवद्यद्दानं मदोदकं तस्योद्रेकेण बाहुल्येन भ्रमन्ति अलि-कदम्बानि भ्रमरवृन्दानि येषु ते तथां । न तु साधारणाः । एतेन मदोन्मत्तत्वं सूचितम् । एताद्दशः करिटनः । उक्तार्थमिदं प्राक् । गजेन्द्रा इत्यर्थः । अतीति । अतुलभीतिचिकित-लोचनाः सन्त इति यावत् । स्थेमानं स्थिरीभावं न दधुनैव बम्नुरित्यन्वयः । तत्र परलोकं स्वर्गादिलोकान्तरं गतवतः । जगामेति गतवांस्तस्य पञ्चत्वं प्राप्तस्यत्यर्थः । एतादृशस्य हरेः। हिर्यक्षः केसरी हरिः' इत्यमरात्सिहस्य । लुठिदिति । लुठिन्ति श्वापदपादैः प्रचलिन्ति ते तथा । मुक्तानां विदारितमतङ्गजगण्डस्थलजातमौक्तिकानां भाराः प्रचुरनिकरा तिथा । एतादृशे द्वारे दरीमुखेऽद्य । शिवशिवेति खेदाद्भगवन्नामस्मरणम् । शिवानां क्रो-ष्ट्रीणां कलकलः कोलाहलो भवतीति योजना। तस्मान्नश्वरमेवेदमिखलं दश्यवैभविमिति भावः । इहोदात्तो नायकः।वीरकरुणभयानकशान्ता रसाः । पर्यायस्वभावोक्ती अलंकारौ । तुदुक्तम्—'एकस्मिन्यद्यनेकं वा पर्यायः सोऽपि संमतः। अधुना पुलिनं तत्र यत्र स्रोतः इति, 'स्वभावोक्तिः स्वभावस्य जात्यादिस्थस्य वर्णनम् । कुरङ्गेरुत्तरङ्गाक्षैः स्तब्ध-श्राणेंस्दीक्षितम् ॥ इति च । शिखरिणी वृत्तम् । तह्रक्षणं त्त्त्तमेवाधस्तात् ॥ अथ निरुक्तस्वनिर्वेदेन शिष्यमुखं म्लानमिवालक्ष्य तं प्रोत्साहयितुं बकुलान्योक्तया तहुण-

निर्णनं ध्वनयति—

द्धानः प्रेमाणं तरुषु समभावेन विपुलां न मालाकारोऽसावकृत करुणां बालबकुले। अयं तु द्रागुद्यत्कुसुमनिकराणां परिमलै-दिगन्तानातेने मधुपकुलझङ्कारभरितान्॥ ३१॥

द्धान इति । तरुषु समभावेन समानदृष्ट्या प्रेमाणं द्धानोऽत एवासौ मालाकारो यद्यपि बालबकुले नूतनबकुलदुमे विपुलां करुणां नाकृत नैव चकार । तथापि तु पुनरयं द्राक्शी-घ्रम् । 'द्रांबाङ्क् सपदि दुतम्' इत्यमरः । उद्यदिति । आविर्भवत्पुष्पगुच्छानां परिमलैः सुगन्धैदिंगन्तान् । मधुपेति । पुष्पंधयनिचयगुङ्गारवपूरितानेतादशानातेने विस्तारयामासेति संबन्धः । इह लिलतो नायकः । वीर एव रसः । असंभवोऽप्यलंकारः । तदुक्तम्—'असं-भवोऽर्थनिष्पत्तेरसंभाव्यत्ववर्णनम् । को वेद गोपशिशुकः शैलमुत्पाटयेदिति' ॥ तत्राप्येकः काम एव तव शत्रुर्जेतच्य इति ध्वनयति मूलमित्यादि वृक्षपत्यन्योत्तया-

मूलं स्थूलमतीव बन्धनदृढं शाखाः शतं मांसला वासो दुर्गमहीधरे तरुपते कुतास्ति भीतिस्तव। एकः किंतु मनागयं जनयति स्वान्ते ममाधिज्वरं ज्वालालीवलयीभवन्नकरुणो दावानलो घस्मरः॥ ३२॥

हे तरुपते । तरूणां वृक्षाणां पतिः श्रेष्ठस्तत्संबुद्धौ । भो वृक्षराजेत्यर्थः । अत्र तजातिविशेषस्याकथनात्तच्छश्चनापदेश्ये अद्यावध्युत्तमत्वादिजात्यनिर्णयादप्रौढत्वं व्यज्यते । यतस्तव मूळमतीवात्यन्तमेव स्थूलं महत्तरम् । तथा बन्धनदृष्टं बन्धनं भूमेरन्तर्गते महापाषाणादी वेष्टनं तेन दहमचलं चास्तीत्यर्थः । एतेन चऋवातादिभीत्यपनुतिः सूचिता । एवं शाखाः स्कन्धत्वेन प्रसिद्धास्ताः शतं नतु स्वल्पाः । तत्रापि मांसला लक्षणया पल्लवपरिपुष्टा नतु शुष्काः । एतादृश्यः सन्तीति यावत् । न चैवमपि राजमार्गनिष्ठत्वेन मे छेदनादि भयमस्त्येवेति वाच्यम् । तव पर्वतदुर्गनिष्ठत्वादि-त्याह—वास इति । दुर्गो दुःखेन गन्तुं शक्यः दुर्गः । स चासौ महीधरः पर्वतस्तिस्मि- ह्य न्वासोऽपि भवतीत्यतो हेतोस्तव भीतिः कुत्रास्ति । न कापि भयं संभवतीत्यर्थः । किं-त्वेकोऽयं दावानलो दावाग्निर्मम स्वान्तेऽन्तःकरणे मनागीषदाधिज्वरम् । 'पुं-स्याधिर्मानसी व्यथा' इत्यमरादाधिर्मानसी व्यथा । तया ज्वरः संतापस्तं जनयति । संपादयतीत्यर्थः । तत्र हेतुं वदंस्तं विशिनष्टि—ज्वालेत्यादिचरमपादगतविशेषणाः भ्याम् । कीदशः । अकरुणो निर्दयः । पुनः कीदशः । ज्वालेति । ज्वालानामर्चिषामार्ल् ना-पिङ्कस्तया वलयीभवन्कटकाकारीभवन्सन् । घस्मरः । बहुमक्षक इति यावत् । भक्षकं घरमरोऽद्मर' इत्यमर: । एतेन तत्र स्वभीतिहेतुसामग्री द्योतिता । तस्मादेतस्मात्त्वय भेतव्यमेवेति भावः । पक्षे तरव एव पतयः फलादिप्रदानेन पालियतारो यस्य तत्सं-बुद्धो । अत एव तव वासो दुर्गमहीधर इति संगतम् । एतेनारण्यविहारित्वेन विरक्तर्लं सूचितम् । यतस्तव मूळम् 'उर्ध्वमूळम्-' इति स्पृतेरिधष्टानीभूतं ब्रह्म स्थूलमतीव परम-महत्परिमाणम् । परिच्छेदत्रयश्र्न्यमेवास्तीत्यर्थः । कीदृशं तत् । बन्धनेति । बन्धने सं-सारवन्धने त्वद्दशानुभृतेऽपि दृढम् । अविनाशीति यावत् । एवं ज्ञाने सामग्री केत्यत्राह— शाखा इति । तैत्तिरीयादिरूपा इत्यर्थः । दावानलपदादौ गौणी लक्षणा । तेन लप्तोपमा । एतेन दावानलो यथा वनस्थवृक्षयोरेवान्योन्यसंघर्षादुत्पन्नस्तद्दाहकोऽन्यदाहकश्च भवति, तद्वद्भवारण्ये स्त्रीपुंसयोः परस्परसंनिकर्पतः प्रादुर्भृतः कामोऽपि तद्वातकः वणादिनान्यघातकश्चेति व्यक्तम् । एतादशः । अघेति छेदः । अघहेतुः परस्रीविष-यकत्वेन पापकारणीभृतो यः स्मरः कामः स तथेत्यर्थः । शेषं तूक्तार्थम् । तस्मात् 'जिह शत्रुं महावाहो कामरूपं दुरासदम्' इति स्पृतेः काम एव जेय इत्याशयः। अत्र वि-रक्तो नायकः । शान्तो रसः । क्षेपोऽप्यलंकारः ॥

एवं गुरुवाक्यमाकर्ण्य भवत्प्रतापाग्रे कोऽयं मशकः कामो यन्मामेवैतज्ञयः कर्तव्यतयो-पदिश्यते श्रीमद्भिर्मम त्वेतत्प्राणान्तसंकटमेव परिस्पुरत्यतः स्वप्रभावादेवायमुपशमनीय इति मेघान्योत्त्रया व्यनक्ति—

त्रीष्मे भीष्मतरैः करैदिनकृता दग्धोऽपि यश्चातक-स्त्वां ध्यायन्घन वासरान्कथमपि द्राघीयसो नीतवान्। दैवाह्योचनगोचरेण भवता तस्मिन्निदानीं यदि स्वीचके करकानिपातनकृपा तत्कं प्रति ब्रूमहे॥ ३३॥

श्रीष्म इति । अत एव । भीष्मेति । 'दारुणं भीषणं भीष्मं घोरं भीमं भयानकम्' इत्यमरा-दित्तभयंकरेरित्यर्थः । एतादृशैः करैः किरणैः कृत्वा दिनकृता दिवाकरेण कर्त्रा दग्धोऽपि दाह्वत्प्राणान्तसंतापितोऽपीत्यर्थः । एतादृशोऽपि यश्चातकः । हे धन, त्वां ध्यायन्मनसा जीवनदादृत्वेन चिन्तयन्सन् द्राधीयसोऽतिशयेन दीर्घा इति द्राधीयांसस्तान् । श्रीष्मतौ

29/32(a)

दिवसविस्तीर्णत्वं प्रसिद्धमेव । एतादृशानिष । एतेन परमासह्यत्वं व्यज्यते । वासरान्दिवसान्कथमिष येनकेनाप्यनिर्वाच्यप्रकारेणापि नीतवाननयदिति संबन्धः । लोचनिति । नेत्रविषयीभूतेन । प्रत्यक्षेणेत्यर्थः । एतादृशेन भवता त्वया । तिस्मन्नुक्तरूषे चातके । करकेति ।
वर्षोपलस्तु करका' इत्यमरात्पाषाणाकारवारिपरिणामित्रशेषा एव करकास्तासां निपातनं तवृपा या कृपा सा यदीदानीं स्वीचकेऽङ्गीकृता तत्तिर्हि कं प्रति बूमह इत्यन्वयः । तस्मादतुलश्रद्धालुरनन्यगतिकश्च मादृशो भक्तजनः कदापि नेवोपेक्षणीयः किं तु स्वसामर्थ्यलेश्चेत्वे कामादिविद्यसहस्रतोऽप्यमृतप्रदानेन संरक्षणीय एवति भावः । अत्र दग्धोऽपीत्यनेन
श्रद्धातिशयः सूचितः । एवं देवादित्यनेनाचार्यदौलभ्यं ध्वनितम् । इदानीमित्यनेन स्वाभ्यश्रद्धातिशयः सूचितः । एवं देवादित्यनेनाचार्यदौलभ्यं ध्वनितम् । इदानीमित्यनेन स्वाभ्यदयसमये हि वदान्यचक्रवर्तिनां प्रायेण पात्राद्यविचार्येव वितरणप्रवीणत्वं प्रसिद्धं किमुत
निजेकजीवने परमसुजने तत्प्रकटीकरणमिति द्योतितम् । अत्र प्ज्यतमो नायकः । करण
एव रसः । विषमविशेषोऽलंकारः । तदुक्तं विषमं प्रकृत्य—'अनिष्टस्याप्यवाप्तिश्च तिदृष्टार्थ
समुद्यमात् । भक्ष्याशया हि मज्जूषां भङ्काखुक्तेन भिक्षतः ॥' इति ॥

तत एवं शिष्यवाक्यं श्रुत्वाप्यश्रुतिमव भावयंस्तदुत्तरमिवधायैवान्यजनैः सहैव वार्ता-न्तरासक्तमाचार्यमालक्ष्य स तावत्तस्य तद्वेमुख्यपूर्वकं स्वैकपरायणत्वं संपादियतुं तस्मै निजौ-रसुक्यं भेघान्योक्तयैव व्यनिक्त—

#### दवदहनजटालज्वालजालाहतानां परिगलितलतानां म्लायतां भूरुहाणाम् । अयि जलघर शैलश्रेणिश्टङ्गेषु तोयं वितरसि बहु कोऽयं श्रीमदस्तावकीनः॥ ३४॥

द्वेति । अयि जलधर । इदं हि कोमलामन्त्रणे स्वकारुण्योत्पादनार्थम् । भो जलप-दवाच्यानाममृतानां जीवनानां च धारक मेघेत्यर्थः । एतेनाखिलपुरुषार्थदानदक्षत्वं द्योति-तम् । त्वम् । दवदहनेति । 'दवदावौ वनारण्यवही' इत्यमराह्वस्पारण्यस्य संबन्धी यो दन्हाने विह्नस्तस्य जटाला जटा इव येन दीर्घतरा अंशिवशेषास्ति हिशिष्टा ये ज्वालाः । 'वहेर्द्व-वोज्वीलकीलौ' इत्यमरः । तेषां जालानि तैरासमन्ताद्धतास्ताहिताः ।त्वगादौ दग्धा इति या-वत् । तेषामित्यर्थः । अत एव । परिगलितेति । च्युतलतानामत एव म्लायतां म्लायनित वत् । तेषामित्यर्थः । अत एव । परिगलितेति । च्युतलतानामत एव म्लायतां म्लायनित ग्राप्नुवन्ति ते म्लायन्तस्तेषाम् । म्लानानामित्यर्थः । एताहशां भूरुहाणाम् । 'वृक्षो महीरुहः शाखी' इत्यमराद्धुश्लाणामिति यावत् । 'षष्टी चानादरे'इति षष्टी । ताननाहत्येत्यर्थः । महीरुहः शाखी' इत्यमराद्धुश्लाणामिति यावत् । 'षष्टी चानादरे'इति षष्टी । ताननाहत्येत्यर्थः । महीरुहः शाखी इत्यमराद्धुश्लाणामिति यावत् । 'षष्टी चानादरे'इति षष्टी । ताननाहत्येत्यर्थः । वितित्राखरेषु तोयं जलं बहु विपुलं वितरिस वर्षसि । पर्वतिषु हि भूयसी वृष्टिर्भ-वतीति प्रसिद्धमेव । अयं निरुक्तस्तावकीनस्त्वदीयः श्रीमदः संपदुन्मादः कः । आक्षेपावितीति प्रसिद्धमेव । अयं निरुक्तस्तावकीनस्त्वदीयः श्रीमदः संपदुन्मादः कः । आक्षेपावितीति प्रसिद्धमेव । अनुचित एवेत्यर्थः । तस्मादस्मास्वेवामृतवृष्टिः पात्रतया कार्येति तात्विक्षणं तृक्तमधस्तात् ॥

इत्यं शिष्यवचनं श्रुत्वा श्रीगुरुस्तमाश्वासयति श्रुण्वनिति पान्थान्योत्तया-

F. 00 \$

#### शृण्वन्पुरः परुषगांजितमस्य हन्त रे पान्थ विह्वलमना न मनागपि स्याः। विश्वार्तिवारणसमांपितजीवनोऽयं नाकांणितः किमु सखे भवताम्बुवाहः॥ ३५॥

रे इति नीचसंबोधने । तेन निरुक्ताक्षेपस्त्वयानुचित एव विरचित इति सूचितम् पान्थ पथिक । पक्षे हितजिज्ञासुत्वेन मो सन्मार्गगामित्रित्यर्थः । त्वमस्य प्रकृतस्य मेघस्य पक्षे गुरोर्मम । पुरोऽप्रभागे । परुषेति । परुषं भयंकरम् । पक्षे त्वय्यौदास्यमिव विधायान् प्रत्युक्तत्वेन दुःसहं च तद्रिजितं स्तनितम् । पक्ष उच्चैर्भाषितं शृण्वन्सन्मनागिप ईषदिपि विह्न लमना विकलान्तःकरणो न स्या मा भवेत्यन्वयः । तत्र हेतुः । विश्वेति । हे सखे, भवता एतेन सांत्वनं व्यज्यते । विश्वेति । विश्वस्य सर्वस्यातिः पीडा तस्या वारणं दूरीकरणं तद्यं समिपितं जीवनमुदकम् । पक्षे प्राणधारणं येन स तथेत्यर्थः । परोपकारैकतत्पर इति यावत् एताहशोऽयं प्रत्यक्षोऽम्बुवाहो वारिदः । पक्षेऽम्बुशब्दवाच्यममृतपदिक्षष्टं केवल्यं वहित् ब्रह्मात्मवोधपर्यन्तोपदेशेन निर्वहतीति तथा श्रीगुरुरित्यर्थः । नाकिणितः किमु प्रिथतमिहि-मत्वात्र श्रुतः किम् । अपि तु श्रुत एवेति योजना । तस्मादयुक्त एवायं त्वदाक्षेप इति भावः । इह संबोध्यो नायकः । शान्तो रसः । श्रेषः काव्यिलङ्गं चालंकारः । वसन्तिलिलका वृत्तम् । तह्रक्षणं प्रागेवोक्तम् ॥

एवमाश्वास चतुर्विधान्यतमपुमर्थार्थिनापि दु:सङ्गस्त्याज्य एवेति रहस्यं सूचयति चन्द-नान्योत्तया---

सौरभ्यं भुवनत्रयेऽपि विदितं शैत्यं तु लोकोत्तरं कीर्तिः किं च दिगङ्गनाङ्गणगता किं त्वेतदेकं शृणु। सर्वानेव गुणानियं निगिरति श्रीखण्ड ते सुन्दरा-नुज्झन्ती खलु कोटरेषु गरलज्वालां द्विजिह्वावली ॥३६॥

सौरभ्यमिति । हे श्रीखण्ड श्रीः खण्डेषु यस्य तत्संबुद्धौ । चन्दनस्य हि यादशी का-ष्ठखण्डदशावच्छेदेने सौरभ्यशोभोपलभ्यते न तादग्रह्मादिदशावच्छेदेनेति सुप्रसिद्धमेव । अतो युक्तैवोक्तव्युत्पत्तिः । अयि चन्दनेत्यर्थः । तव सौरभ्यं सौगन्ध्यम् । भुवनेति । लोकत्रयेऽपि विदितं सर्वमान्यतया प्रख्यातम् । वर्तत इति यावत् । तथा शैत्यं तु संतापोपशामकत्वं तु लोकोक्तरमलौकिकमेव । अस्तीत्यर्थः । किंच तव कीर्तिर्दाहादावि परिमलपौष्कल्यख्यातिः । दिगिति । प्राच्यादिचपलिवलोचनाजिरसंचारिणीत्यर्थः । भवतीति शेषः । किं तत इति चत्तदाह—किं त्वित्यादि । तदेव स्पुटयति—इयं प्रत्यक्षा द्विजिङ्काविलः सर्पराजिस्तव कोटरेष्वनायाससंपन्नत्वात्काष्टिवलेष्वत्यर्थः । गरलज्वालां गरलानि वान्तविषाणि तैर्या १२/१२ १४. ४. १८०१ अन्योक्तयुष्टासः। २१२ १४० १४०

विनिष्टसूक्ष्माग्निना सह त्वत्काष्टसंयोगाञ्वालाचिस्ताम् । यद्वी तान्येव ज्वालेव दाहक-वाञ्वाला ताम् । यद्वा तानि ज्वालेव ज्वाला तामित्यर्थः । उज्झन्ती उद्घावयन्ती सती ते वर्वानेव तव संपूर्णान्सुन्दरानेव रम्यानेव निरुक्तसौरभ्यादीन्गुणान् । धर्मानित्यर्थः । निगिरति बलु भक्षयत्येवेति योजना । तस्मादेतस्याः परिग्रहस्तव परमनाशहेतुत्वादनुचित एवेति भावः । अत्र सुन्दरपदेन गुणेष्ववश्यं संरक्षणीयत्वं द्योत्यते । इह संबोध्यनायकपक्षे-ऽपि कोटरपदमात्रे गौणीं द्यत्तिमाश्रित्यान्तःपुरादिग्रहेकान्तदेशिवशेषार्थकत्वमुर्ता-कृत्यार्थान्वयो विधेयः । तद्यथा—भो देवदत्त, ते सौरभ्यं सुरभेः 'सुगन्धे च मनोज्ञे च गाच्यवत्सुरिमः स्मृतः' इति विश्वान्मनोज्ञस्य भावः सौरभ्यम् । रम्यत्विमत्यर्थः । शैतः 'शित-गीतो कृशे तीक्ष्णे' इति हैमात्तैक्ष्यम् । तेजस्वित्विमिति यावत् । द्विजिह्नेति । 'द्विजिह्नौ सर्प-सूचको' इत्यमरात्परिच्छद्रसूचकपिङ्कारित्यर्थः । गरलेति । गरलिमव दुरुपदेशजातं मारक-स्वाद्वरलं तेन ज्वालेव कोपाग्निजन्याया परध्वंसनेच्छा तामित्यर्थः । शेषं तक्तार्थमेव । त-रमात्पिश्चनवचो नैवादरणीयमित्याशयः । अत्रोपदेश्यो नायकः । करुणो रसः । श्लेष्ठिप्रोप-मे अप्यलंकारौ । शार्दृलविक्रीडितं वृत्तम् ॥

एवं श्रीगुरुवाक्यं श्रुत्वा दुर्जनवचनश्रोतिर खिस्मित्रौदासीन्यमिवालक्ष्य तस सर्वत्र विरुपेक्षसर्वोपकारित्वं सूचयन्नात्मिन तत्कारुण्यमुत्पादयति । नापेक्षेति मेघान्योत्तया—

#### नापेक्षा न च दाक्षिण्यं न प्रीतिर्न च संगतिः। तथापि हरते तापं लोकानामुन्नतो घनः॥ ३७॥

हे गुरो, यद्यप्यस्पापेक्षा नास्ति । तथा दाक्षिण्यं समुद्रोदकमानीय दातृत्वातस्वतः साम-र्थ्यमपि नास्तीत्यर्थः । शेषं स्फुटमेव । अत्र नापेक्षेत्यादिनञ्चतुष्टयेन कमाद्भुरौ लोभौद्ध-त्यरागसङ्गव्युदासः सूचितः । तेनाहं नैवोपेक्ष्य इति रहस्यम् । इह पृज्यः कृपालुश्च ना-यकः । उक्त एव रसः । परिकरोऽप्यलंकारः ॥

अथैवं शिष्यवाक्यमाकर्ण्य यद्येवं तव श्रद्धा चेत्तर्द्यनुपम एवासीति कमलान्यो-त्त्या तदुत्पत्तिस्थितिसंपत्तिगुणपङ्किस्तवनतो व्यनित्ति—

समुखितः स्वच्छे सरिस हरिहस्ते निवसनं निवासः पद्मायाः सुरहृदयहारी परिमलः । गुणैरेतैरन्यैरिप च लिलतस्याम्बुज तव द्विजोत्तंसे हंसे यदि रितरतीवोन्नतिरियम् ॥ ३८॥

समुत्पत्तिरिति । हे अम्बुज भो कमल, तव समुत्पत्तिः प्राहुर्भावः स्वच्छे निर्मले सरित्त मानसादौ सरोवरे । नतु पत्वलेऽस्तीत्यर्थः । एवं निवसनमपि वसतिरिप हरिहस्ते विष्णुपाणौ । तवेत्यस्तीति चायन्तयोरनुबन्धनीयम् । किंच त्वं पद्माया लक्ष्म्या निवासो वसतिस्थानम् । असीति शेषः । तथा तव परिमलः सुगन्धोऽपि । सुरेति । देवमनोहर इत्यर्थः । भवतीत्य-ध्याहारः । एतेन गोदुग्धादेश्त्तमस्थानजन्यत्वेऽपि ताम्रपात्रादिस्थित्या तस्य पुनस्तदि-

तरपात्रादिगत्वे शर्करादियोग्यसंमेलनाभावेन लवणाद्ययोग्यसंमेलनेन वा तथा शोधितत्व स्यादिसंस्कृतत्वैलादिसुवासितत्वाभावेन हिङ्ग्वादि दुर्गन्धित्वादिना वा त्याज्यत्विमिव स्यापि निन्द्यजत्वादिना हेयत्वं व्युदस्तम् । ति किमेतावन्त एव मिय गुणाः सन्ति ने त्याह—गुणेरिति । अन्यैरिप निरुक्तेतरैः स्वीयसुन्दरीस्मितसदनसादृश्यादौरपीत्यर्थः । ल लितस्य । रम्यस्येति यावत् । एतादृशस्य तव यि । द्विजेति । पक्षिश्रेष्ठे । पक्षे त्रैवणिकशि रोमणो । हंसे राजहंसे । पक्षे परमहंसे । किसेमिश्चद्रह्मिनष्ठ इत्यर्थः । रितः प्रीतिरस्ति तर्हीयमतीवानुपमैवोन्नतिरुक्तटता भवतीत्यन्वयः । तस्मादेवमेव सार्वदिकी श्रद्धा वर्धनीयोः नत्त्वम् । अत्र द्विजेत्यादरणीयां शब्दब्रह्मिनणातत्वादिबहिःसामग्री हंसेत्यन्तःसामग्री । सूचिता । इह बुभुत्सुनीयकः । शान्तो रसः। काव्यिलङ्गादिरप्यलंकारः । शिखरिणी वृत्तम्

ननु तर्हि किं सर्वपालकेन राज्ञा मया नीचजनोज्ञीवनं नैव विधेयमिति चेरसर्वजीवन् त्वया संपादनीयमेव परंतु तत्त्तद्योग्यतातारतम्यं विवेकेनैव न त्वन्यथेति क्षीराब्ध्यन्योक्ति तो ध्वनयति—

#### साकं यावगणेर्छुठन्ति मणयस्तीरेऽर्किबिम्बोपमा नीरे नीरचरैः समं स भगवान्निद्राति नारायणः। एवं वीक्ष्य तवाविवेकमिप च प्रौढिं परामुन्नतेः किं निन्दान्यथवा स्तवानि कथय क्षीरार्णव त्वामहम् ३९

साकमिति । त्रावेति । 'पाषाणप्रस्तरत्रावोपलादमानः' इत्यमरात्पाषाणगणैः साकं सा-धम् । नीरे नीरवत्सर्वतः परिपृणें क्षीर एव । नतु फलवादिवत्कचित्कदाचित्केनचिदु-पलभ्यमान इति यावत् । एतेन क्षीराणेवे नीरासंभवात्रीरपदप्रयोगानौचित्यं परास्तम् । एवं नीरचरपदेऽपि तेषामितितुच्छत्वबोधनार्थमेव नीरपदम् । तेन वक्ष्यमाणाविवेकपरि-पोषोऽपि ध्वन्यते । नीरचरैः । मकरादिभिर्जलचरेरित्यर्थः । स भगवानिति पदाभ्यां श्रुति-प्रसिद्धत्वं सर्वेश्वरत्वं च ततोऽतिपूज्यत्वं व्यज्यते । हे क्षीराणेव, त्वामहं कि निन्दान्य-थवा स्तवानीति त्वमेव कथयेति संबन्धः । अत्राविवेकी नायकः । संदेहोऽप्यलंकारः । शार्द्व्विक्तीडितं कृत्तम् ॥

एवं निन्दापदं श्रुत्वा कुपितं तं प्रति स्वयं निःस्पृहत्वेन क्षीरार्णवान्योत्तया निन्दामेव स्फुटयति—

#### किं खलु रहोरेतैः किं पुनरभ्रायितेन वपुषा ते। सिल्लिमपि यन्न तावकमर्णव वदनं प्रयाति तृषितानाम् ॥४०॥

किं खिल्विति । अश्रायितेन अश्रवन्मेघवदाचिरितेनेत्यर्थः । महत्त्वनीलत्वादिनाश्रसाम्यं बोध्यम् । तत्र हेतुः—सिललमपीति । एतेन तस्मातितुच्छत्वाद्दानयोग्यत्वमावेद्यते । ननु ग-ङ्गादीनामपि किं जलं स्वयमेव जनवदनं प्रयातीत्यत्राह—तृषितानामिति । तस्मानृषितैरपि जलं क्षारत्वात्पातुं नैव शक्यत इत्याशयः । पक्षे सदुपदेष्टरि कुपितत्वेन कृतघ्रस्य तव ज-मपि तृषितैरपि जनैरप्राश्यमेव क पुनरन्नमिति ध्वन्यते । अत्र शठो नायकः । लुप्तोपमाप्य-कारः । करुणो रसः ॥

तत्रापि संपदादिमदेनाप्रणमन्तं तं प्रति तस्य कालग्रस्तत्वेन विनाशित्वं सूचयन्कासारा-योक्तया भियं ध्वनयति—

इयत्यां संपत्ताविप च सिंठिलानां त्वमधुना न तृष्णामार्तानां हरिस यदि कासार सहसा। निदाधे चण्डांशों किरित परितोऽङ्गारिनकरा-न्कृशीभूतः केषामहह परिहर्तास खलु ताम्॥ ४१॥

इयत्यामिति । पूर्व क्षीरार्णवत्वेन संबोधनेऽपि कृपितत्वात्क्षारार्णवत्वेन निन्दा तत्रापि विद्यत्यामिति । पूर्व क्षीरार्णवत्वेन संबोधनेऽपि कृपितत्वात्क्षारार्णवत्वेन निन्दा तत्रापि तन्धत्वादधुना पत्वठत्वेनासावुचितेव । इयत्यां प्रत्यक्षत्यातिविपुलायामित्यर्थः । सिलिन्तानां जलानां संपत्ती लक्ष्म्यां सत्यामिति योजना । हे कासार 'कासारः सरसी सरः' इत्यन्ताद्धोः सरोवर, त्वमधुना शरत्काल आर्तानां तृषाक्कान्तानां जनानां तृष्णां तृषम् । पक्षे वनावाशां यदि सहसा झटिति न हरसीति संवन्धः । तर्ति निदाघे 'निदाघ उष्णोपगमः' वत्यमराद्धीष्म इत्यर्थः । चण्डांशो चण्डास्तीक्ष्णा अंशवः किरणा यस्य तर्हिमस्तिगमरस्मे । इत्यमराद्धीष्म इत्यर्थः । चण्डांशो चण्डास्तीक्ष्णा अंशवः किरणा यस्य तर्हिमस्तिगमरस्मे । कृष्यर्थः इति यावत् । परितो न त्वेकदेशे । अङ्गारेति । अङ्गारवदितद्दिहकत्वात्क्र्रत्तरातपन्मूर्य इति यावत् । परितो न त्वेकदेशे । अङ्गारेति । अङ्गारवदितद्दिहकत्वात्क्र्रत्तरातपन्म्वेषा एवाङ्गारास्तेषां निकरान्समूहान्किरति वर्षति सतीत्यर्थः । अत एव कृशीभृतस्त्वं विशेषा एवाङ्गारासेषां तिकरान्समूहान्विराति त्विय तृष्योपराशामकत्वस्य सुतरामसंभव इति कृषां तां तृष्याप्यतादशं विवेकं विधाय ताद्यदशातः प्रागेवार्तपरिपालनतत्परेण भाव्य-मिति हृदयम् । अत्राप्युक्ता एव नायकादयः ।।

तत्रापि दप्तत्वादिवनियत्व एव सित तत्कालं ताद्दवसंवादश्रवणेन राज्ञि मूदत्वमवधार्य तद्दत्तधनाद्यपि परित्यज्य गतेष्विषु स तदादानपरः पुनः किंचित्सामपूर्वकं समुद्रान्यो-क्तित एवोपदिश्यते—

अयि रोषमुरीकरोषि नो चेतिकमपि त्वां प्रति वारिधे वदामः ।
जलदेन तवाधिना विमुक्तान्यपि तोयानि महान्न हा जहासि ॥ ४२॥

अयीति । अयि वारिधे । एतेन तत्कोपशमनार्थित्वं सूचितम् । नो चेत्कुपिते द्युपदेशवै-यर्थ्यमेव स्यात् । त्वं महानिष संस्तोयान्यिष । हेति खेदे । न जहासि न त्यजसीति संबन्धः । तस्मादिदं महतस्तेऽनुचितमेवेत्याकृतम् । मालभारणी वृत्तम् । 'ससजाः प्रथमे पदे गुरू चे-तस्मारा येन च मालभारणी स्यात्' इति वृत्तरत्नाकरोत्तेः । वीरो रसः ॥ एवं तदुक्तिमाकर्ण्य निरुक्तसमुद्रजलदन्यायेनेव मया यदेतेरिथिभिः परित्यक्तं धनं संप्र्व ह्यते तत्कालान्तरे तावदेतेभ्य एव दानार्थं न तु स्वोपभोगार्थमित्यादि पाण्डित्यं सद्गुरुव निकटेऽपि प्रकटयन्तं तमेव राजसुतं कश्चित्तटस्थः प्रावृण्नद्यन्योक्तया विनयमुपदिशति—्

#### न वारयामो भवतीं विशन्तीं वर्षानदि स्रोतिस जहुजायाः ह न युक्तमेतत्तु पुरो यदस्यास्तरङ्गभङ्गान्प्रकटीकरोषि ॥ ४३॥

न वारयाम इति । अत्र वर्षानदीत्वेन संबोधनं तु स्त्रीप्रकृतिवन्म्र्र्कत्वं क्षणिकैश्वर्यतः वस्तं चापल्यवाहुल्यं गाम्भीर्यवेधुर्यं च सूचितृम् । हे वर्षानदि प्रावृट्कालमात्रतरः । क्षिणे, भवतीं त्वां जहुजाया भागीरथ्याः । एतेन महामिहमत्वं द्योत्यते । स्रोतिसि , क्षेतिरि , क्षेतिरि , मवतीं त्वां जहुजाया भागीरथ्याः । एतेन महामिहमत्वं द्योत्यते । स्रोतिसि , क्षेत्रन्तीं न वारयामो नैव प्रतिरोधयाम इति यावत् । वयमिति शेषः । एतेनामानित्वौदा , सीन्ये ध्वन्यते । तिर्हं किं वदसीत्यत्राह—नेत्युत्तरार्धेन । एतत्तु न युक्तं नेवोचितिमत्यर्थः । तिक्तिमित्यत्त आह—पुर इत्यादि शेषण । यदस्या जाह्रव्याः पुरोऽप्रे । तरक्षेत्यादि यथाश्रु तिमेव योज्यम् । यद्यपि 'भक्षस्तरक्ष द्यमित्र क्षेपण । यदस्या जाह्रव्याः पुरोऽप्रे । तरक्षेत्यादि यथाश्रु तमेव योज्यम् । यद्यपि 'भक्षस्तरक्ष द्यमित्र द्यादिवत्सामान्यविशेषभावं परिकल्प्य व्यवस्थाप- नीयम् । यद्रा अस्या इति षष्ठी तरक्षेत्रनेन संबन्ध्यभक्षपदेन ध्वंसा एव प्राह्याः । पुरः- पदे त्वसौ सिद्धैवेति न दोषः । तस्मात्त्वया विनयपूर्वकमेव गुर्वेक्यं संवादेनासादनीयमि-त्याश्यः । इत आरभ्य पद्यचतुष्टये श्रुष्ठ एव नायकः । उपजातिर्वृत्तम् ॥

अथ तन्माहात्म्यवर्णनेन तत्सेवनमपि कर्तव्यतया कमलान्योत्तया व्यनिक्त-

#### पौलोमीपतिकानने विलसतां गीर्वाणभूमीरुहां येनाघातसमुज्झितानि कुसुमान्याजिघरे निर्जरैः। तस्मिन्नद्य मधुत्रते विधिवशान्माध्वीकमाकाङ्कृति त्वं चेदञ्चसि लोभमम्बुज तदा किं त्वां प्रति ब्रूमहे॥४४॥

पौलोमीति । हे अम्बुज । एतेन विचारग्ल्ताराहित्यं द्योत्यते । येन । पौलोमीति । 'पुलोमजा शची' इत्यमरादिन्द्राणीरमणाराम इत्यर्थः । विलसतां भ्राजताम् । गी-वाणिति । सुरतरूणाम् । आघातेति । पूर्वमाघ्रातान्यात्तगन्धानि पश्चात्समुज्झितानीति तथा । आस्वाद्य त्यक्तानीति यावत् । एतादशानि कुसुमानि । निर्जरैदेवैरप्याजिघर आस्वादितानीत्यर्थः । अद्य विधिवशाद्दैववशात्तास्मिन्मभ्रुवते भ्रमरे । अत्र व्रतपद्मवश्यपरिपाल्यतां ध्वनयति । माध्वीकं मकरन्दम् । आकाङ्कृति अपेक्षमाणे सतीत्यर्थः । त्वं लोभम-श्विति स्वीकुरुषे चेत्तदा त्वां प्रति कि वृमह इत्यन्वयः । तस्मादिद्वपात्रे धनलोभो नै-व कर्तव्यः । किं तु यथेच्छं समर्पणीयमेवेति भावः ॥

ननु भवत्वेवं पूज्यतमत्वमस्य, तथापि स्वपाण्डित्यप्रकटने को दोषः। प्रत्युत शिष्यस्य मम तौल्यात् 'सर्वत्र जयमन्विच्छेत्पुत्रादिच्छेत्पराजयम्' इति न्यायात्संतोष एव सादित्या-कुय कादाचित्ककृतव्रताभानापत्तेस्तदपि त्याज्यमेवेति स एव राजहंसान्योत्तया व्यनिक्त—

# भुक्ता मृणालपटली भवता निपीतान्यम्वूनि यत्र निलनानि निषेवितानि । रे राजहंस वद तस्य सरोवरस्य कृत्येन केन भवितासि कृतोपकारः ॥ ४५॥

मुक्ति । रे इति नीचसंबोधनम् । निरुक्ताशङ्काशालित्वायुक्तमेव। न च विवेकाभावावयमाशङ्का न तु प्रमादादिति वाच्यमित्याह—राजेति । एवं च राजहंसे यथा क्षीरनीरिवककुशलत्वमेवमेव त्वय्यिप शास्त्राभ्यासेन सदसिद्वचारचतुरत्वं वर्तत एव तथाप्युक्तपाण्डित्यकरनेच्छा यदि तदा प्रमादित्वमेवेति माणवकरिप निर्णयमिति द्योत्यते । भवता यत्र ।
करनेच्छा यदि तदा प्रमादित्वमेवेति माणवकरिप निर्णयमिति द्योत्यते । भवता यत्र ।
णालेति । कमलतन्तुसंहितिरित्यर्थः । भुक्ता आस्वादिता । तथाम्बृन्युदकानि निर्पागानि । तथा निलनानि पद्मानि निषेवितान्युपवेशनादिभिरुपभुक्तानीति यावत् । पश्ले मृणावन्मृदुतराणि सुहत्संमितपुराणोपदेशवाक्यानि, तथाम्बुवन्मृदुत्तमानि कान्तासंमितकावन्मृदुतराणि सुहत्संमितपुराणोपदेशवाक्यानि, तथाम्बुवन्मृदुत्तमानि कान्तासंमितकावात्याशयः । अत्र पाठकमादर्थकमस्य बलीयस्त्वन्यायेन वेदवाक्यानां प्राथमिकत्वं बोध्यम् ।
तस्य सरोवरस्य त्वं केन कृत्येन । व्यापारिवशेषेणेत्यर्थः । कृतोपकारो रचितप्रत्युपकारो भवितासीति वदत्यन्वयः । तस्माद्धरुप्रत्युपकारो नैव कर्तु शक्यः । किं तु तत्सेवनमात्रं 'यावजीवं
त्रयः सेव्या वेदान्तो गुरुरीश्वरः । पूर्व ज्ञानाप्तये पश्चात्कृतम् ॥ ' इति वचनात्कर्तव्यम् । न तु तत्र स्वपाण्डित्यप्रकटनमपीत्याकृतम् ॥

एवमनिधकारितया सदुपदेष्टर्यपि तटस्थजन एव रुष्टः स राजकुमारस्तमेव तिरस्क-रोति—प्रारम्भ इति भृङ्गान्योत्तया ।

## प्रारम्भे कुसुमाकरस्य परितो यस्योल्लसन्मञ्जरी-पुञ्जे मञ्जलगुञ्जितानि रचयंस्तानातनोरुत्सवान् । तस्मिन्नद्य रसालशाखिनि दशां दैवात्कृशामञ्जति त्वं चेन्मुञ्जसि चञ्चरीक विनयं नीचस्त्वदन्योऽस्ति कः॥४६॥

हे चत्ररीक भ्रमर । कुसुमेति । वसन्तस्य प्रारम्भे। यस्य । उछसदिति । विकसद्वछरी-विसर इत्यर्थः । त्वम् । मञ्जुलेति । मनोज्ञगुञ्जारवजातानीति यावत् । रचयन्कुर्वन्संस्तान्प्र-सिद्धानुत्सवानातनोविस्तारितवानसीत्यर्थः । अद्य तिस्मन् । रसालेति । आम्रवक्ष इत्यर्थः । न चात्र शाखीत्यधिकं तस्य परिपुष्ट्यभिप्रायत्वात् । दैवात्क्रशां पछववैकल्यवतीमित्यर्थः । दशामवस्थामञ्जति स्वीकुर्वति विषये त्वं विनयं प्रश्रयं मुञ्जति त्यजति चेत्तिहं त्वत्वत्तः सकाशादन्य इतरो नीचः कः । न कोऽपीति योजना । तस्मादेवमौद्धत्यं नैव त्वया विधे<sub>व</sub> मित्याशयः ॥

एवं निर्भर्त्सनमाकर्ण्य स तटस्थस्तावत्प्रहसन्निव तं राजकुमारं प्रति निरुक्तवाद् त्वया स्वकीयान्तः पुर एव वक्तुमुचितं न तु पण्डितमण्डल्यामिति कृष्णसारान्योत्त ह्र व्यनक्ति—

## एणीगणेषु गुरुगर्वनिमीलिताक्षः किं कृष्णसार खलु खेलिस काननेऽस्मिन्। सीमामिमां कलय भिन्नकरीन्द्रकुम्भ-मुक्तामयीं हरिविहारवसुंधरायाः॥ ४७॥

एणीति । हे कृष्णसार, त्वम् । गुविति । गुहर्महान्स चासौ गर्वश्च तेन निमीलिते ताह के अक्षिणी नेत्रे यस स तथा । परमाभिमाननिमीलितलोचनः सिन्नत्यर्थः । अस्मिन्कान्ते विद्यारे । अस्मिन्कान्ते विद्यारे । पणीति । मृगीसम्हेष्वित्यर्थः खलु निश्चितं कि खेलिसि किमिति जीडसीति यावत् । कि तिहं कार्यमित्यत आह—सीम कित्युत्तरार्धेन । इमाम् । भिन्नेति । भिन्ना विदारितास्ते च ते करीन्द्रकुम्भा गजराजकपोला स्तेषां या मुक्ता मौक्तिकानि तैः प्रचुरा तथा । तामित्यर्थः । एताहशीम् । हरीति । सिंह-विलासस्थल्या इति यावत् । सीमां मर्यादां कलयावलम्बयेति संबन्धः । तस्माद्विपश्चित्स-दिस त्वया नैवैवं शक्यं वक्तुमिति तत्त्वम् । एतदारभ्य पद्यपञ्चकान्तं वीरो रसः । धीरलिलेता नायकश्च ॥

एवं तटस्थराजकुमारयोः स्वनिमित्तं विवादं श्रुत्वा पण्डितवरस्तं नृपसुतं प्रति स्वासमा-नेषु रोषो नैवोचित इति सूचयति — जठरेति सिंहान्योक्तिभ्याम् ।

## जठरज्वलनज्वलताप्यपगतशङ्कं समागतापि पुरः। करिणामरिणा हरिणा हरिणाली हन्यतां नु कथम्॥ ४८॥

करिणां गजानां न तु मशकानामरिणा शत्रुणा एतादृशेन महाविरेण हरिणा सिंहेन । जठरेति । जठरस्योदरस्य ज्वलनो विद्वस्तेन ज्वलित संतप्यत इति तथा तेन । श्रुत्परि-तप्यता सतापीत्यर्थः । अपगतिति । अपगता निरस्ता शङ्का भीतिकल्पना यथा स्यात्तथा । पुरोऽत्रभागे न तु पश्चात् । समागतापि न त्वकस्मात्प्राप्ता । एतेन मौद्ध्यातिशयो व्यजते । एतादृशी हरिणाली मृगपङ्किः कथं नु हन्यताम् । न कथमपि मार्यताम्, किं तु पाल्यता-मेवेति योजना । तस्मात्त्वयात्र तटस्थादौ शान्तिरेव कार्येति तात्पर्यम् ॥

## येन भिन्नकरिकुम्भविस्खल-न्मौक्तिकावलिभिरञ्चिता मही।

## अद्य तेन हरिणान्तिके कथं कथ्यतां नु हरिणा पराक्रमः ॥ ४९॥

येनेति । भिन्नेति । भिन्ना विदारिताः । मही पृथ्वी । अश्विता पूजिता । तेन हरिणा हेन । अद्य हरिणान्तिके मृगनिकटे पराक्रमः कथं नु कथ्यताम् । न कथमपि कथनीय वर्षः । तस्मादसमैः सह नैव वक्तव्यमिति भावः । 'रो नराविह रथोद्धता लगौ' इत्यु-

रिदं तद्वृत्तम् ।। अथ तं तटस्थं प्रत्यपि स एव पण्डितवरस्तावन्मया निरुक्तरीत्योपशमितस्यास्य निकटे या नैवेतः परं स्थातव्यमिति गजान्योक्तिभ्यां व्यनिक्ति—

## स्थिति नो रे दध्याः क्षणमिष मदान्धेक्षण सखे गजश्रेणीनाथ त्विमह जिटलायां वनभवि । असौ कुम्भिश्चान्त्या खरनखरिवद्रावितमहा-गुरुयावयामः स्विपिति गिरिगर्भे हरिपतिः ॥ ५०॥

स्थितिमिति । मदेति । मदेनान्धे ईक्षणे नेत्रे यस्य स तथा । तत्संबुद्धो । एतेनावस्थितिशीलत्वं ध्वन्यते । सखे । एवं चोपदेशार्हत्वं व्यज्यते । गजेति । रे करिकुलपते, त्विमिह् तिशीलत्वं ध्वन्यते । सखे । एवं चोपदेशार्हत्वं व्यज्यते । गजेति । रे करिकुलपते, त्विमिह् जिर्शितं विश्वाद्धायां विश्वाद्धायां वनभुव्यरण्यभूमो क्षणमि । एतेन भीत्य- तिश्वादः सूच्यते । स्थिति नो दध्या नैव कुर्वित्यन्वयः । तत्र हेतुः — असाविति । एतेन प्रत्यक्ष- तिश्वाद्धायाः । कुम्भीति । गजिवश्रमेणेत्यर्थः । कुम्भिपदश्रान्त्यर्हत्वं व्यनित्ति — त्वादिविश्वासव्युदासः । कुम्भीति । गजिवश्रमेणेत्यर्थः । कुम्भिपदश्रान्त्यर्हत्वं व्यनित्ति — व्यादिति । खराणि तीक्ष्णानि यानि नखराणि नखानि तैर्विद्वाविता विदारिता महागुरुखरेति । खराणि तीक्ष्णानि यानि नखराणि नखानि तैर्विद्वाविता विदारिता महागुरुखरेति । खराणानाम् । अत्र महत्वं स्थूलत्वम् । गुरुत्वं तु वज्रमणिवहुभेद्यत्वमेवेति न ग्राव्यां महागाणानाम् । अत्र महत्वं स्थूलत्वम् । गुरुत्वं तु वज्रमणिवहुभेद्यत्वमेवेति न ग्रावर्त्तयम् । अत्र 'महागिरि' इत्येव पाठः प्रमाणिकः । प्रामाः संघा येन स तथेति यावत् । योनरक्त्तयम् । अत्र खरपदं निरुक्तकार्यक्षमत्वसूचनार्थम् । एतादृशः । अत एव — हरीति। मृगराजराजः । अत्र खरपदं निरुक्तकार्यक्षमत्वसूचनार्थम् । एतादृशः । अत एव — हरीति। मृगराजराजः । गरीति । कन्दर इत्यर्थः । स्विपिति निद्रातीति योजना । तस्मादिह तवावस्थानमनुचितः भिवति भावः । श्रान्त्यलंकारः ।।

गिरिगह्नरेषु गुरुगर्वगुम्पितो गजराजपोत न कदापि संचरेः। यदि बुद्ध्यते हरिशिशुः स्तनंधयो भविता करेणुपरिशेषिता मही॥ ५१॥

गिरीति । हे गजेति । अयि करीन्द्रपुत्र, त्वम् । गुर्विति । गुरुर्महान्स चासौ गर्वश्च तेन गुर्मिम्कतो प्रथितः । परमवलाभिनिवेशावेशित इत्यर्थः । एतादृशः । अत एव—गिरीति । गुर्मिम्कतो प्रथितः । परमवलाभिनिवेशावेशित इत्यर्थः । कदापि कस्मिश्चित्कालेऽपि । एतेन गिरिः पर्वतस्य यानि गङ्कराणि विलानि तेष्वित्यर्थः । कदापि कस्मिश्चित्कालेऽपि । एतेन

भयाधिक्यं व्यज्यते । न संचरेः संचारमपि नैव कुर्या इत्यन्वयः । कुत इत्यत्राह—यद् त्युत्तरार्धेन । यदि स्तनंधयोऽप्यतिपोतोऽपि । हरीति । सिंहवालको बुद्धते जागीत चेत्र् मही पृथ्व्यपि । करेणिवति । करेणव एव गज्य एव परिशेषिता मारणादवशेषिताः हे श्रूराणां हि स्त्रीवधानौचित्यात्ता एवावस्थापिता यस्यां सा तथा । एताहशी भविता भी घ्यतीति संवन्धः । तस्माद्धनान्तर एव त्वया गन्तव्यमिति हृदयम् । मञ्जुभाषिणीव्यं मिदम् । तहुक्तं वृत्तरत्नाकरे—'सजसा जगौ भवति मञ्जुभाषिणी' इति ॥

एवं स्वोत्कर्षसूचनपरितुष्टो राजपुत्रस्तं स्वगुरुं पण्डितमण्डलीमण्डनत्वेन बकुल् न्योक्तया स्तौति---

#### निसर्गादारामे तरुकुलसमारोपसुकृती कृती मालाकारो बकुलमपि कुत्रापि निद्धे । इदं को जानीते यदयमिह कोणान्तरगतो जगजालं कर्ता कुसुमभरसौरभ्यभरितम् ॥ ५२ ॥

निसर्गादिति । निसर्गात्स्वभावात् । आराम उपवने । तर्विति । तरूणां वृक्षाणामात्र हे दीनां यत्कुलं वृन्दं तस्य यः समारोपः सम्यगुत्तमफलपर्यवसायित्वेनारोपोऽवापस्तेन यत्सु कृतं पुण्यं तदस्यास्तीति तथा । सद्वृक्षारोपणपुण्यवानित्यर्थः । एतादृशः । तत्रापि कृतं कुश्चलः । एतेन तदारोपणस्थानिववेचनचातुर्यं सूचितम् । एतादृशः । मालेति । शिष्टं पूर्वाधिमेव बोधाईमेव । अस्त्वेवं किं तत इत्यत आह—इदमित्युत्तरार्धेन । किं तदित्यत्राह—यदिति । कोणान्तरगतोऽपीत्यर्थः । एवं च प्रतिष्ठासामम्प्र्यभावः सूचितः । जगदिति । विश्वमण्डलमित्यतिशयोक्तिः । तेन लोकोत्तरसौष्ठवं व्यजते । कुसुमेति । कुसुमानां पुष्पाणां यो भरस्तस्य यत्सीरभ्यं सौगन्ध्यं तेन भरितं पूरितिमत्यर्थः । एतादृशं कर्ता करिष्यतीति । तस्मायद्यपि मयायं ब्राह्मणसाधारण्येनैवादृतस्तथाप्यस्य सहुरोरलोकिकमेव सामर्थ्यमित्यसौ माननीय एवेति भावः । अत्र लिलतो नायकः । अद्भुते रसः । असंभवोऽलंकारः ॥

अथोक्त एव तटस्थोऽपि संस्तुवन्राजकुमारनिन्दां ध्वनयति—यस्मिन्निति राधवान्योक्तय

यस्मिन्खेलति सर्वतः परिचलत्कल्लोलकोलाहलै-मन्थाद्रिश्चमणश्चमं हृदि हरिद्दन्तावलाः पेदिरे। सोऽयं तुङ्गतिमिंगिलाङ्गकवलीकारिक्रयाकोविदः कोडे कीडतु कस्य केलिकलहत्यक्तार्णवो राघवः॥ ५३

यस्मिन्खेलति क्रीडिति सिति । हिरिदिति । 'दन्ती दन्तावलो हस्ती' इत्यमराद्दिग्गः इत्यर्थः । हृदि मनित । कल्लोलेति । महोर्मिनिनादैः । मन्थेति । मन्था समुद्रमथनदण्डीभूः मन्दरः स चासावद्रिश्च तस्य यद्भमणं परिवर्तनं तस्य यो भ्रमोऽवभासस्तमित्यर्थः । पेर् प्रिति यावत् । किं तावतेत्यत आह—सोऽयमित्युत्तरार्धेन । सोऽयं प्रत्यक्षः । तुङ्गिति । महत्तरास्ते च ते तिमिगिला महामत्स्याश्चिति तेषां यान्यङ्गानि तेषां यः कवलीकारो । महत्तरास्ते च ते तिमिगिला महामत्स्याश्चिति तेषां यान्यङ्गानि तेषां यः कवलीकारो । सिकरणं तत्र कियाकोविदो व्यापारेण कुश्चलः । न तु ज्ञानमात्रनिपुण इत्यर्थः । एवं च विश्वाकारिकोविद इत्येतावतैव सार्थक्ये कियापदानर्थक्यं परास्तम् । एतादृशः । अत एव—विश्वाकारिकोविद्या न तु तद्पराधेन यः कलहः सङ्कामस्तेन त्यक्तो-लीति । केलिना वध्वादिभिः सह कीड्या न तु तद्पराधेन यः कलहः सङ्कामस्तेन त्यक्तो-लीवः समुद्रो येन स तथा । एतादृशो राघवः । 'तिमिगिलिगिलोठिपलोठिप्यस्ति तद्विलोऽप्यस्ति राण्वाकार्यः स्ति वचनान्त्रिरुणो सत्यविशेषः । कस्य सरसः क्रोडे । 'क्रोडः सूकरमातङ्ग्योः क्रोडा वः' इति वचनान्त्रिरुणो मत्स्यविशेषः । कस्य सरसः क्रोडे । 'क्रीडतु विहरतु । न कसापि विहर्गाः च वक्षसि' इति विश्वाद्वक्षसि । मध्य इति यावत् । क्रीडतु विहरतु । न कसापि विहर्गाः विति संवन्धः । तस्मादेतादशः किंचिल्लीलाकलहत्यक्तसार्वभौमाश्रयः पण्डितमण्डलीपूज-विति संवन्धः । तस्मादेतादशः किंचिल्लीलाकलहत्यक्तसार्वभौमाश्रयः पण्डितमण्डलीपूज-वित्ति संवन्धः । अञ्चादात्तो नायकः । अद्भुत एव रसः । अक्रमातिशयोक्त्यलेकारः ॥ श्वान्ये' इत्यमरः । अञ्चोदात्तो नायकः । अद्भुत एव रसः । अक्रमातिशयोक्त्यलेकारः ॥ एवं तटस्थस्यातिगुण्ज्ञतामालक्ष्य स एव पण्डितः स्वगतमेवानेन राजकुमारेणास परि-लन्नेव कर्तव्यं न तु तिरस्करणिमिति योतयंल्वङ्गलिकान्योक्त्याक्त्याक्त्याक्त्याक्त्यां वदिति—

## लूनं मत्तगजैः कियत्कियद्पि च्छिन्नं तुषारादितैः शिष्टं ग्रीष्मजभीष्मभानुकिरणैर्भस्मीकृतं काननम्। एषा कोणगता मुहुः परिमलैरामोदयन्ती दिशो हा कष्टं लिलता लवङ्गलितका दावाग्निना दह्यते॥ ५४॥

लूनिमिति । काननं वनं यद्यपि कियितिकचिन्मत्तगजैर्लूनं छिन्नम् । तथा कियदि तुलूनिमिति । काननं वनं यद्यपि कियितिकचिन्मत्तगजैर्लूनं छिन्नम् । तथा कियदि तुरादितैस्तुषारेण । 'तुषारस्तुहिनं हिमम्' इत्यमराद्विमेनादिताः पीडितास्तैः । शिव्याकुलिलिंकिरित्यर्थः । छिन्नं खण्डितम् । इन्धनार्थिमित्याशयः । शिष्टमुर्विरितम् । ग्रीष्मिति ।
लिंकिरित्यर्थः । अत एव यो भीष्मो भूरितापकत्वाद्भयंकरः, एतादृशो यो भानुः
ग्रीष्मे निदाघे जातः, अत एव यो भीष्मो भूरितापकत्वाद्भयंकरः, एतादृशो यो भानुः
श्रीस्त्रस्य ये किरणास्तुम्युखीरत्यर्थः । भस्मिकृतं नीरसतापाद्गेन भस्मतां नीतिमिविति
लियः । तथाप्येषा प्रत्यक्षा कोणगता कोणमप्रसिद्धैकदेशं गतिवि तथा रहित विद्यमानापीग्रियः । मुहुर्भूयः परिमलैः सुगन्धीद्दशः ककुभ आमोद्दयन्ती सुरभयन्ती सत्यपि तत्रापि ।
मेग्नंः । मुहुर्भूयः परिमलैः सुगन्धीद्दशः ककुभ आमोद्दयन्ती सुरभयन्ती सत्यपि तत्रापि ।
मेग्नंः । गुनुर्भूयः परिमलैः सुगन्धीद्दश्चित्यक्षीत्यर्थः । न तु मालती लता । एतेनोविक्रेति । 'लवक्षं देवकुसुमम्' इत्यमराद्देवपुष्पवल्लीत्यर्थः । न तु मालती लता । एतेनोविक्रियत्वाभ्यां कस्तुपीदिवत्परमादरणीयत्वं द्योतितम् । तत्रापि लिलता नवीना न तु
गत्वसुरभित्वाभ्यां कस्तुपीयत्वं ध्वन्यते । हा कष्टमित्यनुपमखेदे । दाविति । दावानलैन
निर्णा । एवं चावश्यरक्षणीयत्वं ध्वन्यते । एवं च जगिति प्रायोऽद्य गुणिनः सुदुर्लमा एव ।
किकगुणवत्त्वं लवक्षलतायां व्यजते । एवं च जगिति प्रायोऽद्य गुणिनः सुदुर्लमा एव ।
किकगुणवत्त्वं लवक्षलतायां संरक्षणीय एवेति हृदयम् । न च 'लिलतलवङ्गलतापरिशीतत्रायं त्वचिन्त्यगुणवत्त्वात्त्वयां संरक्षणीय एवेति हृदयम् । न च 'लिलतलवङ्गलतापरिशीतत्रायं त्वचिन्त्यगुणवत्त्वात्त्वयां संरक्षणीय एवेति हृदयम् । न च 'लिलतलवङ्गलतापरिशीलक्षामलमलयसमिरि' इति जयदेवप्रयोगादत्र लिलित्यादिपदापहारः शङ्गयः । अस व्यस्तलक्षीमलमलयसमिरि' इति जयदेवप्रयोगादित्र करणरसपरिपोषार्यमेव । तेन करणावेव रसनायक्षी ।।
स्वादिति।अत्र लवङ्गलतापदं स्रात्वेन करणरसपरिपोषार्यमेव । तेन करणावेव रसनायक्षी ।।

अथ स्पष्टं तं तटस्थमेव कारुण्योद्रेकात्स्तुवन्नन्दनान्योत्तया स्वाशिषं व्यनिक्त-

स्वर्शेकस्य शिखामणिः सुरतरुयामस्य धामाद्धतं पौलोमीपुरुह्तयोः परिणतिः पुण्यावलीनामसि । सत्यं नन्दन कि त्विदं सहृदयैनित्यं विधिः प्रार्थ्यते

त्वत्तः खाण्डवरङ्गताण्डवनटो दूरेऽसु वैश्वानरः॥ ५५

7

ाति ।

स्वर्लोकस्येति । हे नन्दन अयि सुरोद्यान, त्वं स्वर्लोकस्येन्द्रलोकस्य शिखामणिः शिरोर त्नवदलंकारीभूत इत्यर्थः । तथा । सुरेति । सुराणां देवानां ये तरवस्तेषां कल्पद्धमाणां र त्रामः समृहस्तस्येत्यर्थः । अद्भुतमाश्चर्यकरं धाम स्थानम् । तथा । पौलोमीति । शची द्रमणयोः । पुण्येति । सुकृतपङ्कीनामिति यावत् । परिणतिः परिपाको ऽसीति सत्यम् । तु सह्दयैः सुधीभिरिदं विधिदैंवं त्रह्मा वा नित्यं प्रार्थ्यते याच्यत इत्यन्वयः । इदमिति तदाह—त्वत्त इत्यादिचतुर्थचरणेन । खाण्डवेति । खाण्डवमेतन्नामकमैन्द्रं वनं प्रसिद्धमेः तदेव रङ्गो नृत्यभूविशेषस्तत्र ताण्डवमुद्धतनृत्यं तत्र नट इव पटुरेतादशो वैश्वानरो दावा। स्त्वत्तः सकाशाद्ररेऽस्त्वित । तस्मादचिन्त्यमहिम्रोऽपि तवैतस्मानृपकुमाराद्भयं भाती न त्यतः सावधानेन भाव्यमिति भावः । अत्र लिलतो नायकः । भयानको रसः । रूपकम् लंकारः । किं च खाण्डवरङ्गेत्यादौ रौद्ररसोऽपि परिस्फुरतीति विवुधेर्ध्येयम् ॥ ŧί.

ततः स तटस्थोऽपि स्वमनोरथभङ्गदुःखं तं पण्डितं प्रति कीरान्योत्तया व्यनिक्त---

स्वस्वव्यापृतिमग्नमानसतया मत्तो निवृत्ते जने चञ्चकोटिविपाटितारलकुटो यास्याम्यहं पञ्जरात्। एवं कीरवरे मनोरथमयं पीयूषमास्वादय-त्यन्तः संप्रविवेश वारणकराकारः फणियामणीः ॥५६॥

स्वस्वेति । जने लोके । स्वस्वेति । स्वस्वव्यापारसमासक्तचित्ततयेत्पर्थः । मत्तो मत्स-काशात् । निवृत्ते परावृत्ते सित । एतेनैकान्तलाभः सूच्यते । चित्र्विति । चित्र्वाः कोटिरग्रं तेन विपाटितो विदारित आरलकुट आराख्यलोहशलाकाविशिष्टकाष्ठविशेषो येन स तथे-त्यर्थः । अत्र 'विदारिताररपुटः' इति पाठः प्रामाणिकः । अररपुटं कपाटपुटम् । 'कपा-टमररं तुल्ये' इत्यमरः । एतादशः सन्नहं पत्रराद्यास्याम्युङ्गीय गमिष्यामीति योजना । एवं कीरवरे शुक्रश्रेष्ठे । मनोरथमयं मनोराज्यैकविकारं पीयृषममृतमास्वादयत्यास्वादप्रहणपूर्वकं पित्रति सतीति यावत् । अन्तः पञ्जराभ्यन्तरे । वारणेति । गजशुण्डाकार इत्यर्थः । मह-तोऽप्यहेः स्वल्परन्ध्रेऽपि प्रवेशो लोके प्रसिद्ध एवेति नानुपपत्तिः । फणीति । सर्पश्रेष्टः संप्रविवेशेति संबन्धः । तस्मादीश्वर एवैतत्संकटादभिरक्षत्वित्याशयः । अत्र करुणो रसः । सचिन्तो नायकः । रूपकलुप्तोपमे अलंकारी ॥

एवं नृपकुमारपण्डितवरतद्भुक्तटस्थानां परस्परं संवादे जायमानेऽकस्मादन्तःपुराद्धर्म्य-ारूटां तद्धर्मपत्नीं निरीक्ष्य व्याकुरुमनसः काश्चित्तरणसदस्यान्प्रति स एव पण्डितवरः क्वान्योत्त्रयोपदेशं व्यनित्त-

रे चाञ्चल्यजुषो मृगाः श्रितनगाः कलोलमालाकुला-मेतामम्बुधिकामिनीं व्यवसिताः संगाहितुं वा कथम् । अत्रैवोच्छलदम्बुनिर्भरमहावर्तैः समावर्तितो यद्घावेव रसातलं पुनरसौ यातो गजग्रामणीः ॥ ५७॥

रे चाञ्चल्येति। यूयम्। श्रितेति। 'शैलवृक्षो नगो' इत्यमरादाश्रितक्लहुमाः सन्त इत्यर्थः। तेन विविक्षितयुवकर्तृकयुवतिविशेषिनिरीक्षणे सभास्तम्भादिना निभृतत्वं ध्वन्यते। किने विविक्षितयुवकर्तृकयुवतिविशेषिनिरिक्षणे सभास्तम्भादिना निभृतत्वं ध्वन्यते। किने निर्वामिरिक्षणे सभास्तम्भादिना निभृतत्वं ध्वन्यते। किने निर्वामिरिक्षिते । सहार्वामिरिक्ष्याम् । गङ्गारूपां नदीमिति नित्ते वृथवायमुपालम्भ इत्यापादनं व्युदस्तम्। अम्बुधीति। समुद्रगाम्। गङ्गारूपां नदीमिति नित् । एवं चोत्तरार्धवक्ष्यमाणार्थयोग्यता द्योत्यते। संगाहितुं प्रवेष्टुमिति यावत्। कथं वित् । एवं चोत्तरार्धवक्ष्यमाणार्थयोग्यता द्योत्यते। निर्भर आधिक्यं तेन ये महावर्ताः व्युत्तरार्धने। उच्छलद्ध्वं गच्छत्तच्च तदम्बु च तस्य यो निर्भर आधिक्यं तेन ये महावर्ताः व्युत्तरार्धने। उच्छलद्ध्वं गच्छत्तच्च तदम्बु च तस्य यो निर्भर आधिक्यं तेन ये महावर्ताः व्यादादात्रिक्ष्यः। एवकारेणकान्ता-स्यादावर्तोऽम्भसां अमः' इत्यमरात्प्रसिद्धा महान्तो जलश्रमास्तैरित्यर्थः। एवकारेणकान्ता-निर्ते तथा नाशसंभावनासत्वेऽपि नास्यामसाविति शङ्का परास्ता। समावितितो श्रामितः। असे महत्त्वेन प्रसिद्धः। अत एव — गजेति। करीन्द्रः पुनर्प्रावेव पाषाणविद्यर्थः। यय-असो महत्त्वेन प्रसिद्धः। तस्माद्यमनुचितारम्भा एव भवतामिति भावः। अत्र भ-पार्यकारः। तस्माद्यमनुचितारम्भा एव भवतामिति भावः। अत्र भ-

अथेममभिनवं रो नायकाः । उपमालकारः ॥ परिसान्त्वयति—पिबेर्षे ध्वनिमाकर्ण्य चिकतमवलोकयन्तं स्वपोतं सैव युवराजयुवितः

पिब स्तन्यं पे सहिश्यकान्योत्तया।
हगन्ताना त्विमिह मददन्तावलिधया
त्रयाणां लोव्यत्से किमिति हरिदन्तेषु परुषान्।
त्रयाणां लोव्यत्से किमिति हरिदन्तेषु परुषान्।
त्रयं धीरं नामिष हृदयतापं परिहर-

हे पोत अयि बाल धीरं ध्वनित नवनीलो जलधरः॥ ५८॥ म्येव स्तन्यं किमित्ययं में, त्विमह मदीयपयोधरमण्डले स्तन्यं पिबेत्यन्वयः। ननु पिबामदो यौवनादिविकारस्त्नेरनुयोज्यानुयोग इत्यत आह—मदेत्यादिपूर्वार्धशेषेण। त्वम्। मदेति। मदो यौवनादिविकारस्त्नेरनुयोज्यानुयोग इत्यत आह—मदेत्यादिपूर्वार्धशेषेण। त्वम्। मदेति। मदो यौवनादिविद्यद्वत्प्रधानाश्च ते दन्तावलाश्च 'दन्ती दन्तावलो हस्ती' इत्यमराद्र-जाश्चेति गन्धिद्वपादिवद्वद्वत्प्रधानाश्च ते दन्तावलाश्च 'दन्ती दन्तावलो हस्ती' इत्यमराद्र-जाश्चेति । दिक्प्रान्तेष्वित्समासः। तेषां या धीर्श्चान्त्या तद्वद्विस्तयेत्यर्थः। इह प्रत्यक्षेषु। हिरिदिति। दिक्प्रान्तेष्वित्समासः। तेषां या धीर्श्चान्त्यावितादशान्दगन्तान्किमिति कुतो नु हेतोराधरसे प्रसारयर्स्वति यावत्। परुषान्दोषकषायितानेतादशान्दगन्तान्किमिति कुतो नेति संबन्धः। न च युक्तमेव वध्यबुद्धा नेत्रकोणसंचारणं तद्वद्वेर्धन

t-

मजन्यत्वादित्याहं—त्रयाणामित्युत्तरार्धेन । यतोऽयं प्रत्यक्षः । एतेनाश्रद्धेयनिरासः । त्रया ह्मापि । एवं च महामहिमत्वं द्योतितम् । लोकानां भूरादीनाम् । हृदयेति । अमृतवृष्ट : न्तस्तापं परिहरन्सन्नत एव धीरं धीरं यथा स्यात्तथा परमगम्भीरमित्यर्थः । नवोऽभिन् स चासौ नीलो जलधरो मेघ एव ध्वनतीति योजना । तस्माच्छान्तो भवेति भावः । अः दात्तो नायकः । वीरो रसः । भ्रान्तिरलंकारः ।।

## धीरध्वनिभिरलं ते नीरद मे मासिको गर्भः। उन्मद्वारणबुद्धा मध्येजठरं समुच्छलति॥ ५९॥

धीरेति । हे नीरद, ते तव । धीरेति । गभीरारावैरित्यर्थः । अलं पर्याप्तम् । तत्र हेतुमाह म इत्यादिशेषेण । मे मम मासिको मासमात्रकालिको गर्भः । गर्भस्थः सुत इति यावत् उन्मदेति । उन्मत्तमातङ्गश्रान्त्येत्यर्थः । मध्येजठरं जठरस्य मध्य इति यावत् । समुक्ति लिति सम्यगुङ्गानं करोतीति योजना । तस्मान्मधुरं वक्तव्यमित्याशयः । अत्रोक्ता एव नाय- स्व कादयः ।।

अथ पुनरिप तैजसप्रकृतिकत्वेनातिचञ्चलं स्ववालंप्रति सैव परिसान्त्वयति—वेतण्डेति हे-सिंहान्योत्तया ।

## वेतण्डगण्डकण्डूतिपाण्डित्यपरिपन्थिना.। हरिणा हरिणालीषु कथ्यतां कः पराक्रम् पञ्जरात्।

वेतण्डा गजास्तेषां ये गण्डाः कपोठास्तेषां यत्कण्ड्तिपाण्डित्रं तिस्पर्धां तेनेत्वर्थः । एतादृशेन हरिणा सिंहेन । हरिणेति । मृ**णिग्रामणीः ॥५६॥** क्रमः कथ्यताम्, अपि तु न कोऽपि कथ्यतामिति संबन्धः । तस् यत्तत्वयेत्वर्थः । मत्तो मत्स-थाई पूजनीयास्तथा परिपाठनीया एवेति भावः । अत्र धीरो नायिश्वति । चश्वाः कोटिरग्रं ततस्तित्वतासौ नृपकुमारः कंचिदागतं नीचजनं सत्कुर्वस्तेन काष्ठविशेषो येन स तथे-

द्वरुणा कमलान्योत्तया प्रवोध्यते— टं कपाटपुटम् । 'कपा-नीरान्निमेलतो जिनमेधुरता रामामुखस्पधिर्यामीति योजना । एवं वासः किं च हरेः करे परिमलो गीर्वाणः हाकार इत्यर्थः । मह-

सर्वस्वं तदहो महाकविगिरां कामस्य चाम्भे। फणीति । सर्पश्रेष्टः त्वं चेत्प्रीतिमुरीकरोषि मधुपे तत्त्वां किमः। अत्र करुणो रसः।

नीरादिति । हे अम्भोरुह, तव निर्मलतो नीराजनिरुत्पत्तिः । न

भात्पोनहत्त्त्यापत्तिः । तत्पदस्य योगस्व्हत्त्वेऽपि 'रूढियांगमपहरति' इति न्यायेन शिघ्रोन्याया च पद्ममात्रपरत्वात् । किंच तव मधुरता जहत्त्वार्थया 'गङ्गायां घोषः' इत्यादिव-भाधुमाधुरीत्यर्थः । रामेति । यावत्त्र्वागुणा या रमणी तस्या यन्मुखं निरुक्तलक्षणया त-देशोऽधरस्तत्स्पिर्धनी स्वाधिक्येन तिह्ररोधिनीत्यर्थः । यद्वा मधुरता 'मुखरुचा सोधाधरी धुरी' इत्यादिवत्सुन्दरतेव । तथा च नोक्तलक्षणाद्वयायासः । एवं किंच । तविति वास इ-त्रिपरिमल इत्यत्र च ज्ञेयम् । गीर्वाणा देवाः । तत्तस्मादहो इत्याश्चर्ये । त्वं महाकविगिरां विस्वं सर्वत्रोपमानयोगयत्वात्त्तथा कामस्य सर्वस्वम् । 'अरिवन्दमशोकं च' इति प्रथमवाण-वित् । असि । अथ त्वं चेन्मधुपे भृङ्गे, पक्षे मद्यपे नीचे, प्रीतिमुरीकरोषि स्वीकरोषि तत्त-भितां किमाचक्ष्महे कथयामो न किमिप वदाम इत्यर्थः । 'यस्य' इति पाठे यस्य तव नीरादि-यादि योजयित्वा हे अम्भोरुह, तत्त्वमहो महाकवीत्यादि योजयम् । तस्मादिदं नैव कार्य-मिति तात्पर्यम् । अत्र मूहो नायकः । श्रेषप्रतीपावलंकारो ॥

किंच बलवच्छत्रूपेक्षा नैव कार्येति गजान्योत्तया व्यनिति—

## लीलामुकुलितनयनं किं सुखशयनं समातनुषे। परिणामविषमहरिणा करिनायक वर्धते वैरम्॥ ६२॥

लीलेति । परिणामे विषमो यो हरिस्तेनेति सहार्थे तृतीया । स्पष्टमेवान्यत् । तस्मा-त्सावधानो भवेति भावः । अत्र प्रमत्तो नायकः । भयानको रसः । लुप्तोपमालंकारः ॥ स्मित्रं निरुक्ताचार्यवचिस विश्वासदार्ह्यार्थं कश्चित्तटस्थस्तं राजसुतं प्रति 'सक्चलपन्ति यानकरौद्रौ रसौ । मृद्धचोदौर्लभ्यादि द्योतयन्सामान्यतो विदुषां वचसः प्रेक्षापूर्वकत्वा-

अथेममिनवं रोषपर परिसान्त्वयिति—पिवेति ॥द्वाचः सहसा यान्ति नो बहिः। पित्र स्तन्यं पोत्राञ्चन्ति द्विरदानां रदा इव॥ ६३॥

हगन्तानाध्वन्ति वैयर्थ्यादिद्वारा नैव पराक्षुखीभवन्तीत्यर्थः । तत्र दृष्टान्तं त्रयाणां लोकते शेषेण । 'द्विरदोऽनेकपो द्विपः' इत्यमराह्मजानामिति यावत् । । वाचां नैसिंगकनेर्मत्यशालित्वेन दृढत्वादिसंपूर्णगुणवत्त्वेनाचल- त्रयं धीरं भेति रदा इवेत्यनेन ध्वन्यते । तस्मात्त्वयैतद्वाक्यं श्रद्धेयमेवेति

हे पोत अयि बालक्षकः । पाण्डित्यवीरो रसः । पूर्णीपमामात्रमलंकारः ॥ म्येव स्तन्यं किमित्ययं विरः प्रकृततटस्यं प्रति किमिति त्वमस्य मयि विश्वासं जनयसि यभादो योवनादिविकारस्त्परीक्षक इति विश्वासभावाभावयोरप्यस्माकं तु फलं पामरैस्तुल्यमेव जाश्चेति गन्धद्विपादिवाक्तया व्यनक्ति—

हरिदिति । दिक्प्रान्तेषिनत्रयेऽपि विदितं संभूतिरम्भोनिधे-नु हेतोराधरसे प्रसारयर्सः दनकानने परिमलो गीर्वाणचेतोहरः ।

## एवं दातृगुरोर्गुणाः सुरतरोः सर्वेऽपि लोकोत्तराः र्ह्म स्याद्धिप्रवराधितार्पणविधावेको विवेको यदि ॥ ६४

औदार्यमिति । संभूतिरुत्पत्तिः। परिमल इति । इदं पद्यं यद्यपि 'नीरान्निर्मलतः' (१।६ कृष्ट्रे इति प्राक्तनपद्ये पिठतत्वाद्विशेषणपद्विशिष्टमपि पुनरुक्तमेव तथापि वक्तरुभयत्राप्ये ह्या त्वान्नीत्युपदेशावेशवशेन पौर्वापर्यानुसंधानहीनतया तथा प्रयुक्तमपि नैव दोषावहम् । प्रत्ये सिनिर्भरपोषकत्वाद्धुणावहमेव । एवमेव नैषधीयचरितेऽपि कीर्तिमण्डलपदं प्राथमिकपट्य द्वयेऽपि पिठतं प्रसिद्धमेव । अत्र विशेषणचतुष्टयेऽपि सुरतरोरिति संबन्धनीयम् । तेनार क्रमात्कीर्तिसमुत्पत्तिनिवसतिगुणसंपत्तीनां लोकोत्तरत्वं द्योत्यते । एवं निरुक्तप्रकारे इति संबुध्यन्तपाठे तवेत्यध्याहार्यम् । सर्वे संपूर्णा अपि गुणास्तदा लोकोत्तरा एव । अचिनत्या एव स्युरिति शेषः । तदा कदेत्यत्राह—स्यादित्यादिचरमचरणेन । यदि । अर्थाति । आर्थनां सामान्यतो यावद्याचकानां प्रवरमुत्कटं यद्यितं तस्य योऽपणविधिद्यनिविधस्तिस्मिन्वषय इत्यर्थः । एकः केवलो विवेको योग्यतादिविचारः स्यादित्यन्वयः । तस्मादनेन विवेक एवे संपादनीय इत्याशयः । इहोदात्तो नायकः । दानत्रीरो रसः । विनोक्तिरलंकारः ॥

एवं वदित सित पण्डितवरे तदैश्वर्यमसहमानः कश्चन पिश्चनः प्रकृतराजकुमारं भ्रूसंज्ञ्येवायं त्वद्वरुरिष त्वामिववेकिनमेव मनुत इति किमिस्मिन्कृतम्ने विफलभक्तिसंपादनेनेति सूचयन्बिहरेव बहुतरिवनयवानकस्मान्मृगयां विधायागच्छन्तं व्याधं मयेदं विश्वासेन :
मृगािदिहिंसनमनुचितमेव कियत इति कंचिदुदासीनं प्रति जल्पन्तं सन्तमालक्ष्य तेनैव पण्डितवरेण प्रस्तुताङ्कुराख्यकिरातान्योक्तया निन्यते—

एको विश्वसतां हराम्यपघृणः प्राणानहं प्राणिना-मित्येवं परिचिन्त्य मात्ममनिस व्याधानुतापं कृथाः । भूपानां भवनेषु किंच विमलक्षेत्रेषु गूढाशयाः साधूनामरयो वसन्ति कति न त्वत्तुल्यकक्षा नराः ॥६५॥

एक इति । रे व्याध, त्वमहमपपृणः । 'कारुण्यं करुणा पृणा' इत्यमरादपगता पृणा दया यस्मात्स तथा । निर्दय इत्यर्थः । अत एव विश्वसतां हरितृतृणादिदर्शनेन सद्यत्वादिविश्वासशालिनामित्यर्थः । एतादृशां प्राणिनां मृगादिजीवानां प्राणानेक एव हरामीत्येवमात्सममिस स्वचेतिस परिचिन्त्यानुतापं संतापं मा कृथाः । नैव कुर्विति संबन्धः । 'मा स्म' इत्यपि पाठः । तत्र हेतुः—भूपानामित्युक्तरार्धेन । गूढेति । अप्रकटपरघातकरणाद्यभिप्राया इति यावत् । एतादृशः । तत्रापि साध्नामरयः । अत एव—त्वक्तुल्येति । त्वया सह तुल्या समाना कक्षा गूढिहंसनादिकल्पना येषां ते तथा। एतादृशो नराः । 'खलाः' इत्यपि पाठः । कित न वसन्ति । अपि तु सहस्रशो वसन्तीति योजना । तस्माद्भवता निरुक्तपिश्चनानात्मसाम्येना-

भायोक्तानुतापस्त्याज्य एवेति भावः । अत्र शठो नायकः । करुणो रसः । अलंकार-ःक एव ॥

ः ततोऽतिधुन्धचेतस्तया स एव पण्डितः पृथ्वीमप्युपालभते—

## विश्वास्य मधुरवचनैः साधून्ये वश्चयन्ति नम्नतमाः । तानपि दधासि मातः काश्यपि यातस्तवापि च विवेकः ॥६६॥

विश्वास्येति । हे मातः काश्यपि । 'क्षोणी ज्या काश्यपी क्षितिः' इत्यमरादियं मातर्धर-त्यर्थः । त्वं तानिप दधासि । अतस्तवापि च विवेको यातो गत एवेत्यन्वयः । तान्का-गं नत्यत्राह—विश्वास्येति पूर्वार्धेन । ये नरा नम्रतमाः सन्तो मधुरवचनैः साधून्विश्वास्य वश्चय-नतीति संबन्धः । अत्र काश्यपिपदेन विवेकाईत्वं द्योत्यते । इह प्रौद्या नायिका । उक्त एव रसः । काव्यलिङ्गमलंकारः ।।

एवं पण्डितवरं रुष्टमालक्ष्य स राजकुमारः परिसान्त्वयन्सामान्यतो विदुषः स्तौति-

अन्या जगद्भितमयी मनसः प्रवृत्ति-रन्यैव कापि रचना वचनावलीनाम् । लोकोत्तरा च कृतिराकृतिरार्तहृद्या 🔑 विद्यावतां सकलमेव गिरां द्वीयः ॥ ६७॥

अन्येति । निरुपमगुणत्वेन विलक्षणैवेत्यर्थः । कृतिराचारः । दवीयः । 'दवीयश्च दिविष्ठं च सुदूरे' इत्यमरादितदूरमेवास्तीत्यन्वयः । इह लिलतो नायकः । अद्भुतो रसः । भेदका-तिश्चयोक्तिरलकारः ।।

अथ स एव नरवरकुमारस्तमेव स्वगुरुं प्रति निजापराधक्षमापनप्रार्थनं व्यनिक्त-

आपद्गतः खलु महाशयचक्रवर्ती विस्तारयत्यकृतपूर्वमुदारभावम् । कालागरुर्दहनमध्यगतः समन्ता-लोकोत्तरं परिमलं प्रकटीकरोति ॥ ६८॥

आपद्रतं इति । महाशयेति । महान्विशालो गम्भीरश्वाशयोऽभिप्रायो येषां तेषां बुद्धिशा-लिनां पुंसां यश्वऋवर्ती । सार्वभौम इत्यर्थः। स कश्चिद्धीरवरस्तावदापद्रतोऽपि विपद्रस्तोऽपि । एवं चात्र सावधानत्वानर्हत्वं ध्वन्यते । अकृतेति । पूर्वं कृतः प्राक्केनचिदनुष्टित इति कृत-पूर्वः । तादशो न भवतीत्यकृतपूर्वस्तम् । विचित्रमिति यावत् । एतादशमुदारभावमौदार्यमि-त्यर्थः । विस्तारयति खिल्विति योजना । उक्तमेवार्थं दृष्टान्तेन दृढयति—कालेति । कृष्णा-गरुसंहकः प्रसिद्धश्चन्दनविशेषः । दृहनेति । दृहनो विह्नस्तस्य मध्यस्तं गतोऽपि परमदृद्ध-

गि

मानोऽपीत्यर्थः । समन्तात्परितः, नत्वेकदेशे । तत्रापि लोकोत्तरमलौकिकं न तु साम् वि परिमलं सुगन्धं प्रकटीकरोतीति संबन्धः । तस्मान्मदपराधाः श्रीमद्भिः स्वाभाव्यादेव न् स्यन्ते । तथाप्यधीरतयाहं व्यर्थमेव प्रार्थयामीत्याशयः । अत्र धीरो नायकः । निरुक्त स्रिः। दष्टान्तोऽलंकारः ॥

न चास्त्वेवमस्माकं स्वभावाच्छमस्तथापि त्विय राजप्रकृतित्वेन 'योवनं धनसंपान्त्र प्रमुखमिवविकता। एकैकमप्यनर्थाय किमु तत्र चतुष्टयम्॥' इति, 'यत्र श्रीयोवनं वापि शा दा वापि तिष्ठति। तत्र सर्वान्धता नित्यं मूर्खत्वमिप जायते॥' इति च बृहन्नारदीये किपळ चार्यवचनाच मद्रचसा 'हितं मनोहारि च दुर्लभं वचः' इति न्यायेन कोपश्चेदनुचितमेवे। वाच्यम्। गुरूणां भवादशामस्मदेकहितार्थे कोपघटितत्वेन परुषवाक्यस्यापि काश्मीर कटुत्ववत्तोषैकपोषकत्वादित्याशयेन महतां कोपमिप सामान्यतो रम्यत्वेनैव वर्णयति—

## विश्वाभिरामगुणगौरवगुम्फितानां रोषोऽपि निर्मलिधयां रमणीय एव । लोकंपृणैः परिमलैः परिपृरितस्य काश्मीरजस्य कडुतापि नितान्तरम्या ॥ ६९॥

विश्वेति । विश्वस्मिज्ञगति येऽभिरामाः सुन्दरा एतादृशा ये गुणास्तेषां यद्गौरवं पौष्कर्त्यं तेन गुम्फिता प्रथितास्तेषामित्यर्थः । एतादृशां निर्मलिधयां सुमनसां रोषोऽपि कोपोऽपि रमणीय एवेति यथाश्रुतमेवान्वयः । अपिना हितोपदेशार्थं स चेतिकमु वक्तव्यमिति द्योन्त्यते । तत्र दृष्टान्तं स्पष्टयति—लोकमित्युत्तरार्थेन । लोकं जगत्पृणन्ति परितोषयन्तीति तथा तैः । काश्मीरेति । कुङ्कमस्येत्यर्थः । इह नायकाद्युक्तमेव ॥

अथ श्रीमद्ये क्षमादिप्रार्थनादाविप क नामास्माकं पामराणां सामर्थ्यमिति स्विवनयं व्य-अयन्नौद्धत्यं चापनयन्स एव राजकुमारः स्वस्य प्रकृतमेव गुरुं प्रति तन्माहात्म्यं ध्वनयति—

ठीलालुण्ठितशारदापुरमहासंपद्भराणां पुरो विद्यासद्मविनिर्गलत्कणमुषो वल्गन्ति चेत्पामराः। अद्य श्वः फणिनां शक्जन्तशिशवो दन्तावलानां शशाः सिंहानां च सुखेन मूर्धसु पदं धास्यन्ति शालावृकाः॥ ७०॥

लीलेति । विद्योति । विद्याया ऋगादिचतुर्दशान्यतमाया यत्सद्म गृहं तस्माद्विनिर्गलन्तो-ऽवकरादिना सह च्यवन्तो ये कणा धान्यलेशा इवाक्षराद्यंशास्तान्मुण्णन्ति स्तेयेनापहरन्ति ते तथा । एतादशोऽत एव पामरा मादशो नीचा जनाः । लीलेति । लीलया हेलया न त्वायासेन लुण्ठिता हठाद्रृहीताः । शारदायाः सरस्वत्या यत्पुरं नगरम् । न तु गृहं नापि प्रामः । तस्य महासंपद्भरा उत्कटैश्वर्यसंभारा यस्ते तथा तेषां भवादशां निरितशयविदुषां पुन वल्गन्ति चेद्रटन्ति यदि तर्ह्यद्याधुनेव श्वो वा फणिनां सर्पाणां मूर्धसु मस्तकेषु । शकुवल्गन्ति चेद्रटन्ति यदि तर्ह्यद्याधुनेव श्वो वा फणिनां सर्पाणां मूर्धसु मस्तकेषु । शकु। पश्चिपोताः । तथा दन्तावलानां गजानाम् । मूर्धस्विति सर्वत्रानुषज्यते । शशाः
इत्र एव । एवं सिंहानां मूर्धसु शालावृकाः श्वानो वा 'शालावृकाः किपिकोषृश्वानः'
सारकोष्टारः । पदं चरणं सुखेनानायासेनैव धास्यन्ति स्थापयिष्यन्तीति योजना । 'मूर्धनि'
स्वचनान्तोऽपि पाठः । तत्राप्यनर्थान्तरमेव । तस्मात् 'नभः पतन्त्यात्मसमं पतिलणः'
न्यायात्स्वशक्तयनुसारेण स्वापराधक्षमापनार्थमेव मया यित्कचिच्छ्रीमच्चरणनिलनाग्रे
कथंचित्प्रार्थ्यते । न तु पाण्डित्यप्रकटनार्थमतः क्षन्तव्यमेवेति भावः । अत्रोदात्तो
करः । पाण्डित्यवीरो रसः । यथासंख्यमलंकारः ॥

किंच न केवलं महतां कोपे कमनीयत्वमात्रं किंतु तत्कृतपरुषवाग्भिस्तजितानां मादशां ध्याणां महत्त्वापादकत्वमपीति स एव राजकुमारः प्रकृतं स्वगुरुं प्रति द्योतयति—

## गीभिर्गुरूणां परुषाक्षराभि-स्तिरस्कृता यान्ति नरा महत्त्वम् । अलब्धशाणोत्कषणा नृपाणां न जातु मौलौ मणयो वसन्ति ॥ ७१ ॥

गीर्भिरिति। नरा गुरूणां परुषाक्षराभिनं तु तादगर्थाभिर्गीर्भिस्तिरस्कृताः सन्तो महत्वं यान्तीति संबन्धः । तमेवार्थमर्थान्तरन्यासेन द्रढयति —अलब्धेति । न लब्धं शाणोत्कषणं येस्ते तथां । एतादृशो मणयो जातु कदाचिदिप नृपाणां मौलौ मुकुटे नैव वसन्तीत्यन्वयः । तस्मान्न मम रोपलेशोऽपीत्याशयः । तस्मादुक्तितिरस्करणिमष्टमेवेति भावः । इह धीरो नायकः । शान्तो रसः । अर्थान्तरन्यासोऽलंकारः ॥

एवं नरवरकुमारेण संप्राधितोऽपि प्रकृतः पण्डितः प्राक्तनं 'एको विश्वसताम्' (१।६५) इति पद्यावतरणे समुपक्षिप्तं कंचित्पिशुनं पुनरिप निन्दंस्तं स्वशिष्यं प्रति दुर्जनाः सर्वथा इति पद्यावतरणे त्याज्या एव, नो चेद्राजैकानुवर्तिनीनां सर्वप्रजानामिष तथात्वापाताद्राष्ट्रभङ्गप्रसङ्ग इति द्योतयति—

वहित विषधरान्पटीरजन्मा शिरिस मपीपटलं दधाति दीपः । विधुरिप भजतेतरां कलङ्कं पिशुनजनं च बिभित्त यित्क्षतीन्द्रः ॥ ७२ ॥

वहतीति । पटीरजन्मा मलयजश्चन्दनविशेष इत्यर्थः । विषेति । सर्पानित्यर्थः । वहति धा-रयतीति यावत् । विषधरपदमत्र साभिप्रायम् । तेन तद्धारणानौचित्यं सूचितम् । दीपः शिरसि मर्पापटलं दथातीति संबन्धः । मर्पाति । कजलभारमित्यर्थः । एवं वन्यप्राम्योदाहरणे

गि

स्फुटीकृत्य दिव्यमिप तिद्विशदयित—विधुरपीति । विधुश्चन्द्रः । अपिः समुचये । पूर्णनि हि ऽपि कलङ्कं भजतेतरामत्यन्तं सेवत इति यावत् । तत्र हेतुः—पिशुनेति शेषेण । चोऽव ह् ययस्मात्क्षितीन्द्रोऽपि न तु क्षुद्रोऽपि पिशुनजनं दुर्जनसंघं बिभिति पोषयतीत्यन्वयः हि राजेव दुर्जनरञ्जकस्ततो दिव्यादिभिरपि यदा कलङ्कादिरङ्गीकृतस्तदा कैव कथा मनुष्या तस्त्वयेदं नैव कार्यमिति तात्पर्यम् । अत्र संबोध्यो नायकः । काव्यलिङ्गानुप्राणितपि त्यक्षालंकारः । 'खलु बिभ्रति क्षितीन्द्राः' इति पाठे त्वितरराजवत्तवापि पिशुनपोषकतेशा रप्रजानां तथात्वापत्त्या राष्ट्रभङ्गोऽवर्यभावीत्यतस्तत्त्याज्यमेवेति भावः ॥

एवं गुरुवाक्यमाकर्ण्य स एव राजकुमारः खलानामिष सहुणोत्पादनार्थमनुरञ्जनपूर्वकेते द्विरूपि संग्रहणं करणीयमेवेत्याकूतेन तथा स्वभाववत्तया तद्वर्णनं प्रणयति—सत्पूरुष इति दिद्वाभ्याम् ।

सत्पूरुषः खलु हिताचरणैरमन्द-मानन्दयत्यखिललोकमनुक्त एव । आराधितः कथय केन करैरुदारै-रिन्दुर्विकासयति कैरविणीकुलानि ॥ ७३॥

सदिति । पुरुष एव प्रषः । संश्वासौ प्रष्यश्चेति तथा । साधुजन इत्यर्थः । अनुन् एवाप्रार्थित एव सिन्नत्यर्थः । अखिलेति । सर्वजगदपीति यावत् । हितेति । तत्कल्याणव्याः पारैरित्यर्थः । नतु तात्कालिकसुखाभासजनकेः स्वक्चन्दनाङ्गनासङ्गसंघटनैरिति यावत् अमन्दं प्रचुरं यथा स्यात्तथा । आनन्दयति खलु संतोषयत्येवेत्यन्वयः । तदेवार्थान्तरन्यासेन द्रह्यति — आराधित इत्युत्तरार्धेन । इन्दुः केनाराधितः सन्करिवणीकुलान्युदारैः करैविका-सयतीति कथयेति योजना । एतेन नेयं व्याप्तिरिति प्रत्युक्तम् । एवं च निरुक्तप्रयोजनार्थे सिद्धर्दुर्जना अपि रञ्जनीया एवेति भावः । नो चेत्स्वभावभङ्गप्रसङ्ग इति तत्त्वम् । अत्र ल-लितो नायकः । करुणो रसः । उक्त एवालंकारः ॥

परार्थव्यासङ्गादुपजहदथ स्वार्थपरता-मभेदैकत्वं यो वहति गुणभूतेषु सततम् । स्वभावाद्यस्यान्तः स्फुरति लिलतो दातृमहिमा समर्थो यो नित्यं स जयतितरां कोऽपि पुरुषः ॥ ७४॥

परार्थेति । स कोऽप्यनिर्वाच्यगुणगणः पुरुषो जयतितरामित्यन्वयः । तरपा परिच्छि-न्नसर्वोत्कर्षवर्तनच्युदासः । कोऽसावित्यत आह—परार्थेत्यादिविशेषणत्रयेण । यः परार्थे-ति । परस्मा अयं परार्थः । स चासौ व्यासङ्गो व्यापारश्चेति तथा तस्मादित्यर्थः । स्वार्थेति । स्वपुरुषार्थपरायणतामपीति यावत् । उपजहदुपजहाति त्यजतीति तथैतादृशः सन् । अभेदेति । न विद्यते भेदो जलतरङ्गादिन्यायेन द्वैतावभासो यस्मिस्तच्च तदेकत्वं चेति तथा । कामिति यावत् । एतेनोपचारिकप्रेम प्रत्यस्तम् । सततं सर्वदा । इदं च देहलीदीपस्थानिमयत्राप्यन्वेति । तेन प्रेम्णः क्षणिकत्वं गुणानां च तथात्वं प्रत्युक्तम् । गुणेति ।
स्थानिम् क्ष्मादावृते भृतम् दृत्यमराद्भृतपदस्य क्षतशिब्दतसत्यार्थकत्वेनावधारणफलकत्वादुणा
तथा । तेषु मृतिमच्छान्त्यादिगुणेष्वित्यर्थः । सुजनेष्विति यावत् । वहति स्वीकरोन्
स्वन्धः । पुनः कः सः । स्वभावादिति । यस्यान्तःस्वभावादेव न तु लोकप्रार्थनास्वन्धः । अत एव लिलेतो निष्कामतया सुन्दरो दात्यमिहिमा वदान्यमाहात्म्यमित्यर्थः ।
स्विन्त्यः । समर्थ इति । यो नित्यं न तु क्षणमात्रं समर्थो दक्षः । अस्तीति शेषः । एतेनासन्त्यशक्तिमत्त्वं व्यज्यते । अत्र विशेषणत्रयेऽपि यथेच्छं हेतुहेतुमद्भावः । इह प्रथमे परमगुक्षित्वं द्वितीये वदान्यमान्यत्वं त्वतीये तद्रक्षणक्षमत्वं च क्रमाद्वनितम् । तस्माद्भवादशां मद्वित्ययं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम् । उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्॥'
वचनान्निरुपाधिकमेव सर्वानुग्रहशीलत्विमित्याक्तम् । इह नायकाद्यक्तमेव ॥

भ्यं स तहुरः सत्यमेव सर्वानुप्राहकत्वं स्वाभाव्यात्सतां तथापि भवादशे राजकुमारैः क्षिण्यं एव दुःसङ्गवर्जनपूर्वकं विधेय इत्यन्वयव्यतिरेकाभ्यामर्थान्तरन्यासाभ्यामुपदिशन्व्याप्ती

ि बोधयति—वंशभवत्यादिद्वाभ्याम् ।

त-ार्थ

₹-

र्ध-

IT

गिं

्रिटाभवो गुणवानिप सङ्गविशेषेण पूज्यते पुरुषः ।

प्रानिह तुम्बीफलविकलो वीणादण्डः प्रयाति महिमानम् ॥ ७५॥

दा

तसंगः कुलम्, पक्षे वेणुः। गुणः शमादिः, पक्षे तन्त्री। इह संबोध्यो नायकः । शिष्टं स्पष्टमेव॥

क्रिक्ट क्रिक्ट कर्या स्वीकेन्द्र विकिटतो भवति ।

स्टः अमितगुणोऽपि पदार्थो दोषेणैकेन निन्दितो भवति । एनिखिलरसायनमहितो गन्धेनोग्रेण लशुन इव ॥ ७६॥

शब्दः मर्दः निखिलेति । नष्टपुंस्त्वाद्यापादकत्वात्तथात्वं बोध्यम् । यद्यपि तत्कामानां स निर्दुष्ट एव, मर्दः निखिलेति । नष्टपुंस्त्वाद्यापादकपाकादावनुपयुक्तत्वाद्दुष्टत्वविवक्षयैव तथात्वेनोदाहृत ति ध्येयम् । नो चेत्तत्तत्कामुकेप्सितत्वेन किंचिदपि दुष्टं नैव स्यादिति दिक् । अधिकं तु ।।हित्यसोर दोषरत्नादावस्माभिः प्रपश्चितमित्यत्रोपरम्यते ।।

किंच सतां किंचिदपकारेऽपि दैववशादज्ञानादिना संपद्यमाने ते तावदुपकारमेव कुर्वन्ती-यतोऽपि सत्सङ्ग एव कर्तव्यो न तु कदाचिदुःसङ्गोऽपीत्याशयेन पुनःस एव सद्गुरुः प्रकृत-मेव नरवरकुमारं प्रतिबोधयति—

उपकारमेव तनुते विपद्गतः सद्गुणो नितराम् । मूर्च्छा गतो मृतो वा निदर्शनं पारदोऽत्र रसः ॥ ७७॥

उपकारमेवेति। सद्धणः सन्तः ग्रुभा गुणा अस्येति तथा। सुजन इत्यर्थः । नितरामिति-

पदं सर्वत्र संबद्धाते । एवं च साद्धण्यस्य त्रैकालिकत्वं व्यज्यते । विपदिति । अरिण्विपइस्तोऽपीति यावत् । उपकारमेव नितरां तनुते विपुलं विस्तारयतीति संबन्धः । अत्रास्मिन्नुक्तिवषये । मूर्छामिति । मूर्छा गतो मूर्छित इत्यर्थः । केनचिद्युक्तिविशेषेण स्ति मिमत
इति यावत् । वाथवा मृतो भस्मीभूत इत्यर्थः । एतादशः पारद एतन्नामको रसो रसि यानविशेषः । एवं च न रसपदेन पोनरुक्त्यम् । निदर्शनमुदाहरणमस्तीत्यन्वयः । पारद्रो हि
मूच्छितो वा भस्मीभूतो वा रोगपरिहारादिष्टं संपादयत्येवेति लोके दृष्टमेव । अतः सद्धणः । रुषो
नितरां विपद्रतोऽप्युपकारमेव तनुत इति निर्णायत इति तात्पर्यम् । इह लिलतो नाय
तः । दृष्टान्तोऽलंकारः । उपगीतिर्शत्तम् । तदुक्तं वृत्तरत्नाकरे—-'आर्या द्वितीयकेऽधं पद्गिदितं
लक्षणं तत्स्यात् । यद्यभयोरिप दलयोरुपगीतिं तां मुनिर्वृते ॥' इति ॥

ननु दुःसङ्गाहुर्मार्गप्रवृत्तिस्ततः पापोत्पत्तिस्तस्माहुद्धेरेव यदि सर्वदा दुःसः व र्तु-मनुचितः किलेति तर्हि 'धर्मेण पापमपनुदति' इति श्रुतेरैश्चर्यसाध्येन धर्मेण किप्पप् पराकरिष्यामस्ततः का नः क्षतिर्दुर्जनसङ्गतोऽपीत्याशङ्कयेश्वर्यस्य क्षणिकर्त्वा वि सीतावृत्तान्तकथनेन ध्वनयति —

वनान्ते खेलन्ती शशकशिशुमालोक्य चिकता

भुजप्रान्तं भर्तुर्भजित भयहर्तुः सपिद या।

अहो सेयं सीता दशवदननीता हलरदैः

परीता रक्षोभिः श्रयित विवशा कामिप दशाम्॥ १८

वनान्त इति । या वनान्ते दण्डकारण्यप्रान्ते । गोदावरीतीरादावित्यर्थः । 'वनान्तः' रिंदे पाठे तु वनमध्य इति यावत् । खेलन्ती कीडन्ती सती । शशकेति । शशशावकमाल्गीज चिकता सती भयहर्तुः सर्वेश्वरत्वेन यावद्भयभङ्गदक्षस्थत्यर्थः । एतादृशस्य । भुजेति । ब्रभ्न कदेशम् । सपदि तत्कालं न तु विलम्बेन । एतेन भीत्यतिशयो व्यज्यते । भजतीष्टसाधनत् विया सवत इत्यर्थः । अहो इत्याश्चर्ये । सा निरुक्तगुणेयं वर्ण्यत्वेन बुद्धिस्थतया प्रत्यक्षा दशित । अतएव—हलेति । हलानीव लाङ्गलानीव रदा दन्ता येषां तैः । एतादृशे रक्षोभिसंरक्षकराक्षसः परीताशोकविनकायां परिवृता । अतएव विवशा पराधीना सती कामप्य निर्वाच्यभीत्यादिरूपामिति यावत् । एतादृशीं दशामवस्थां श्रयत्येवलम्बत इत्य वयः तस्मादृश्वर्यमदेनापि नैव दुःसङ्गः कार्य इति तात्पर्यम् । इह मध्या स्वकीया नायिका । भूगानको रसः । काव्यलिङ्गमलंकारः ॥

नन्वेवमिप सीतायाः किंचित्कालं लोकलीलान्यायेनैश्वर्यतिरोभावाभासेऽपि पुनस्तित्ररिति-शयत्वस्य रावणवधाद्यत्तरं सुप्रसिद्धत्वान्नैतिन्निश्वर्यवत्वाद्धर्मक्षयेण पुंसा दुर्मागप्रवृत्युण दिना पापसंपादको दुःसङ्गः सर्वथा त्याज्य एवेति सिद्धातीत्यस्वरसात्स्मरिनदर्शनेन तद्रह्-यति स एव सहुरुः प्रकृतनृपतिसुतं प्रति—

可臣

## पुरों गीर्वाणानां निजभुजवलाहोपुरुषिका-महो कारंकारं पुरिभिदि शरं संमुखयतः। स्मरस्य स्वर्वालानयनसुममालार्चनपदं

वपुः सद्यो भालानलभितजालास्यदमभूत् ॥ ७९ ॥

पुर इति । गीर्वाणानां देवानां पुरोऽप्रे । अहो इत्याश्चर्ये । निजेति । निजस्यात्मनो यद्भुजवलं बाहुवलं तेन याहोपुरुषिका 'आहोपुरुषिका दर्पाद्या स्यात्संभावनात्मनि' इत्यमराद्गर्वेण धन्यंमन्यता तामित्यर्थः । कारंकारं भूयः कृत्वेति यावत् । पुरेति । साभिप्रायमिदम् । त्रिपुरदर्भ्यपीत्यर्थः । एवं च येन परमदुर्जयित्नपुरासुरः सपिरवारपुरोऽपि क्षणाद्धस्मीकृतस्तत्र त्रिलोचने भगवति कैव गणना पश्चशरमशकस्पेति द्योत्यते । शरं वाणं
संमुखयतोऽभिमुखं संदधत इत्यर्थः । एतादृशस्य स्मरस्य मदनस्य वपुः शरीरम् । स्विरिति ।
स्वः स्वर्गसंबन्धिन्यो या बाला अप्सरसस्तासां यानि नयनानि नेत्राणि तान्येव सुमानि
स्वष्ठ सुतरां वा मा लक्ष्मीर्येषु तानि 'लक्ष्मीः पद्मालया' इत्यमरात्कमलानि तेषां या मालेव
माला । कटाक्षपरम्परेति यावत् । तया यद्चेनं पूजनं तस्य पदं स्थानं पात्रमित्यर्थः । एतादृशमिप सत् । सद्यस्तत्कालमेव, न तु विलम्बेन । भालेति । भालस्य धूर्जटिललाटस्य संबन्धी
योऽनलः पावकस्तेन यद्धसितजालं 'भूतिभित्तित्मस्मिन' इत्यमराद्धस्मपुन्नस्तस्मास्पदं
स्थानमभूदिति सरलमेव । यस्माजगजयिनोऽपि मन्मथस्य क्षणाद्धस्मीभूतत्वं सुप्रसिद्धमेव ।
तदा कैव कथाधुनिकवीराणाम् । अतो नैवैश्वर्याद्याश्वरेण धर्मविधानात्पापपरिजिद्दिषिशया
तत्संपादको दुःसङ्गः कालत्रयेऽपि विधेय इत्याशयः । इह साहसी नायकः । पूर्वार्घे वीरस्तृतीयपादे शृङ्गारश्वर्वर्थपादे करणः सर्वेमिलित्वा शान्तश्च रसः । परिकरोऽलंकारः ॥

एवं तदुक्ति श्रुत्वा तत्रत्य एव प्रागुक्तः पिग्जनस्तावद्विद्षक इव तद्वाक्यस्य अहहेति शब्दपूर्वकं हस्ताभिनयेनोपहासमेवाकरोत् । अतः कुद्धः स पण्डितवरः पुनः स्फुटमेव मर्करत्य्धान्तेन तिन्नन्दनं ध्वनयति—

## युक्तं सभायां खलु मर्कटानां शाखास्तरूणां मृदुलासनानि । सुभाषितं चीत्कृतिरातिथेयी दन्तैर्नखायेश्च विपाटितानि ॥ ८०॥

युक्तमिति । मर्कटानां सभायां तरूणां शाखा मृदुलासनानि । तथा चीत्कृतिश्चीत्कारः सुभाषितम् । तथा दन्तैर्नखामेश्च विपाटितानि परस्परं विदारणान्यातिथेयी अतिथौ साधुस्तृथा । तत्पूज्येत्यर्थः । इति युक्तं खिल्विति योजना ॥

एवं श्रीगुरोः क्षोभमवलोक्य तदुपरामनार्थमतिनस्रीभूय भो भोः श्रीमदाचार्य, क्षम्यता-

मस्मदादीनामपराधकदम्बम्, तथा मया यरिकचित्पृच्छ्यते प्रश्नपञ्चकेन प्रपञ्चरहस्यं तन्नी-णीयोपदिश्यतां च' इति राजकुमारः संप्रार्थ्य पृच्छति—

किं तीर्थं हरिपादपद्मभजनं किं रत्नमच्छा मितः किं शास्त्रं श्रवणेन यस्य गलति हैतान्धकारोदयः। किं मित्रं सततोपकाररिसकं तत्त्वाववोधः सखे कः शत्रुर्वद खेददानकुशलो दुर्वासनानां चयः॥ ८१॥

किं तीर्थमिति। तदुत्तरयति — हरीति। एवमेव प्रश्नोत्तरपरम्परेयं पर्यायचतुष्टयेऽप्यग्ने बो-ध्या । अच्छेति । स्वच्छेत्यर्थः । विषयित्वस्वभावशाली राजतनूजो भेदवादाभिनिवेशात्तत्प्रति-पादकशास्त्रेषु किमुत्तमं शास्त्रं यस्य श्रवणे तात्पर्यनिर्णये जाते सति द्वैतं तिष्ठत्येव येन विषयसुखं मोक्षसुखं चास्माकं स्यादित्याशयेन पृच्छति — किं शास्त्रमित्यादिना । गुरुः खचातुरीमाहा-त्म्येन तद्भिमतविशेषण एवाद्वैतित्वेन हतीयान्तविवक्षया समाधत्ते—श्रवणेनेति । द्वैतेति । द्दयरूपध्वान्ताभ्युदय इति यावत् । अत्र यच्छव्दानुरोधेन पूर्व तच्छास्रं किमिति प्रश्नेऽपि तच्छव्दाध्याहारो वोध्यः । सततेति । निरन्तरोपकारतत्परमित्यर्थः । मिल्लं विशेषणादेवात्र क्लीबत्वम् । पुंलिङ्गपाठस्तु किं शास्त्रमित्यादिपाक्तनप्रश्ले । तथा कः शत्रुरित्यायुत्तरप्रश्लेऽपि विशिष्टस्यैव पृष्टत्वेन तत्स्वारस्यान्मध्यवर्तिनः किं मित्तमित्यादि प्रश्नस्यापि संदंशन्यायेन तथैव वक्तमुचितत्वादसततोपकाररसिकस्य तत्त्वावबोधस्यादृष्टत्वेन तद्वगुदासार्थे निरुक्तविशेषणान-पेक्षणाचानुचित एवं । हे सखे इति संबोधनं तु हरिपादेत्यादि समाधानपञ्चकेऽपि ज्ञे-यम् । तेन सौहादीतिशयध्वननान्निरुक्तोत्तरेऽप्याश्वसनीयतमत्वं व्यज्यते । तत्त्वेति । अ-द्वयात्मसाक्षात्कारेति यावत् । अत्रैव सखे इति संबोधनप्रयोगादेतद्पेक्षयान्यद्रहस्यं नैवेति वोत्यते । एवं वदेति पदमपि प्रश्नपञ्चकेऽपि । तथा तदनुरोधात्त्वंपदाध्याहारश्च कर्तव्य एव । खेदेति । दुःखदानदक्ष इत्यर्थः । दुर्वासनानामन्तः करणादिनिष्ठदुष्टसंस्काराणां चयः संघ एवेति योज्यम् । 'सखा' इति प्रथमान्तपाठः 'संचयः' इति पाठश्च कः सखेयध्या-हारापत्तेः क्रमभङ्गापत्तेः प्रश्नसरणित्यागापत्तेः सिखमित्तयोरवान्तरिवशेषेऽपि हित्राहरि-त्वाविशेषेण पौनरुत्तयापत्तेः खेददानकुशल इत्यत्रापि ऋमभङ्गभिया प्रश्नान्तरत्वाङ्गपत्ते-रन्यथा दुर्वासनेत्यादावनन्वितत्वापत्तेश्च संबुद्धान्तपाठेऽपि ऋमभङ्गदोषस्य तु प्रथमे चरण एवाविशिष्टपृष्टत्वेन पराकरणीयत्वादनुचित् एव । तथा 'सम्'पदेन् गुणानाधान् त्प्रत्युत पदचतुष्टयसमासघटकत्वाच तस्य मधुररसे प्रकृतेऽनुपयुक्तत्वाच तथैव सोऽपी ध्येयं धीरैः । अत्र किं शास्त्रमित्यादिविशिष्टप्रश्चत्रयेऽपि कमाद्धमैमीमांसायाः सुमीवादिः यार्तिक-चित्कालावच्छेदेनोपकारपरायणमित्तस्य शिशुपालादिलक्षणस्य खेददानाकुलस्य न्त्रोरपि . व्युदासः सूचितः । तस्माद्धरिपादपद्मभजनादिचतुष्टयं पुमर्थचतुष्टयेच्छुना संपाद तथा दुर्वासनाध्वंसनं चेति तत्त्वम् । इह बुभुत्सुर्नायकः । शान्तो रसः । उ क्तिरलंकारः ॥ त्तप्रत्यु-

अथैवं निरुक्तराजपुत्रः सद्धरूक्तं सकलपुरुषार्थनिधानमवधार्य परमं परितुष्ट इति क-श्चित्तत्रैवोपविष्टो दुष्टो दृष्ट्वा मैनाकदृष्टान्तेन तन्निन्दनमेव व्यङ्गयमर्यादया व्याचष्टे—

#### निष्णातोऽपि च वेदान्ते साधुत्वं नैति दुर्जनः । । चिरं जलनिधौ मय्नो मैनाक इव मार्दवम् ॥ ८२॥

निष्णातोऽपीति । निष्णातो नितरां स्नात इव निमन्नोऽपीसर्थः । अपिना तदन्यस्य कैव कथेति ध्वन्यते । मार्दवं मृदुत्वम् । एवं च तवेदं वश्वकत्वमेवोपदेशवचनमिति तात्पर्यम् । इह धूर्तो नायकः । वीरो रसः । उपमालंकारः ॥

एवं निन्दनाकर्णनेनातिखिन्नः स गुरुः स्वगतमेवाद्वैतित्वाच्छेषेण गुणानिन्दति—

## नैर्गुण्यमेव साधीयो धिगस्तु गुणगौरवम् । शाखिनोऽन्ये विराजन्ते खण्डचन्ते चन्दनद्रुमाः ॥८३॥

नैर्गुण्यमेविति । मौद्यमेव । पक्षे ऽद्वैतब्रह्मत्वमेव । साधीयः 'साधीयान्साधुबाहयोः' इत्यम-रात्साध्वित्यर्थः । स्पष्टमेव धिगित्यादि । तदेवार्थान्तरन्यासेन द्रहयति—शाखिन इत्युत्तरार्धेन । शाखिनः 'बृक्षो महीरुहः शाखीं' इत्यमराद्वृक्षा इत्यर्थः । चन्दनेति । अत्र यद्यपि द्रुमपद-मधिकमेव तथापि वक्तिनिर्वेदाविष्टचेतस्कत्वेनानवधानध्वनकमिति युक्तमेव । अत्र निर्विण्णो नायकः । शान्तो रसः । अर्थान्तरन्यासः श्लेषश्चालंकारः ।।

एतावदवमानो मम धनयाच्त्रामूल एवेति विभाव्य स एव पण्डितस्तन्निन्दां ध्वनयन्त्र-क्षजीवनमेव धन्यत्वेन वर्णयति—

## परोपसर्पणानन्तचिन्तानलशिखाशतैः। अचुम्बितान्तःकरणाः साधु जीवन्ति पादपाः॥ ८४॥

परेति । परं प्रत्यन्यं प्रति यदुपसपैणं स्वीययोगक्षेमार्थमुपगमनं तेनानन्ता दुरन्ता या चिन्ता सैवानलोऽप्रिस्तस्य याः शिखा ज्वालास्तासां शतानि तैरित्यर्थः । अत्रानन्तेत्या-दिना दुःसहत्वं द्योत्यते । अचुम्बितेति । न चुम्बितमेकदेशेऽपि स्पृष्टमन्तःकरणं येषां सित्या । एतादशाः पादपा बृक्षाः । अत एव साधु शोभनं यथा स्यात्त्यथा जीवन्तीति संबन्धः । तस्मादयाचितव्रतानामेव चारु जीवितम् , नैवान्येषामिति तात्पर्यम् । अत्राप्यु-क्तावेव नायकरसौ । अप्रस्तुतप्रशंसा परिकरश्चालंकारः ।।

अथैवं सद्धुरुनिवेंदमालक्ष्य स राजपुत्रः श्रीगुरुं प्रति 'भो भो भगवन्, अनेन तटस्थेन 'निष्णातोऽपि च'(११८२) इत्यादि पद्यं यत्त्वां प्रत्युक्तं तत्त्वामुद्दिश्य नैवोक्तम्, किं तु यन्मया पूर्वपद्ये 'किं शास्त्रम्' (११८१) इत्यादिना भेदवादाभिनिवेशेन पृष्टम्, तत्त्वादृशाचार्यचर्णान्तेवासिनो भेऽनुचितमेवेत्यभिसंधाय मदुद्देशेनैवोक्तम्, अतो नैतद्पराधनुद्ध्या मनः खेद्-नीयमिति प्रार्थयंस्तेन सज्जनसामान्यस्तुत्या ध्वनिपद्धतितः स्तौति—

## शून्येऽपि च गुणवत्तामातन्वानः स्वकीयगुणजालैः। विवराणि मुद्रयन्द्रागूर्णीयुरिव सज्जनो जयति॥ ८५॥

शून्येऽपि चेति । सजन ऊर्णायुरिव लूताकीट इव शून्येऽपि च शून्यहृदये पुंस्पि वि-षये । पक्षे गृहाकाशदेशेऽपीत्यर्थः । स्वकीयेति । नैजवाग्मित्वादिसद्धर्मसंघैः । पक्षे सूत्रपटलै-रित्यर्थः । गुणवत्तां पक्षद्वयेऽपि यथाक्रमं निरुक्तगुणवैशिष्टयमिति यावत् । आतन्वान आतनोतीति तथा विस्तारयन् । अत एव विवराणि दोषस्थानानि परच्छिद्वाणि । पक्षे गवाक्षादिगृहरन्ध्राणि । मुद्रयन्मुद्रितानि कुर्वन् । आच्छादयित्यर्थः । पक्षे संजातचक्राणि विद्यन्सन् । द्राक् शीघ्रं जयतीति योजना । तस्मात्त्वत्पाटवमेवेदं यदनेन दृषितमिप मां भूषयसीति भावः । अत्र छिलतो नायकः । शिष्यरितभावो रसः । उपमालकारः ॥

ततः पुनरिप खलमेव निन्दन्ध्वनितस्तमेव नरपतिसुतं स गुरुः स्तौति—खल इ-त्यादित्रिभिः।

## खलः सज्जनकार्पासरक्षणैकहुताशनः। परदुःखाग्निशमनो मारुतः केन वर्ण्यताम्॥ ८६॥

सज्जनेति । सजना एव कार्पासाः शुद्धत्वमृदुत्वादिसाधर्म्यात्तृत्रविशेषास्तेषां यद्रक्षणं विरोधिलक्षणया भक्षणं तत्रैकहुताशनो मुख्योऽिमरित्यर्थः । एतादृशः साधुबाधकः खल एको निर्णीत इत्यर्थः । परेति । परेषां यानि दुःखानि तान्येवािमस्तं शमयति पूर्वविद्वरोधिलक्षणयेव दीपयतीित तथा । एतादृशो मास्तो वायुः परदुःखसंवर्धकः पुरुषः केन वर्ण्यताम् । न केनापीत्यर्थः । तस्य खलापेक्षयािप विचित्रदौष्ट्यादसाववाच्य एवेति भावः । अत्र दुःशठो नायकः । करुणो रसः । ह्रपकविशेषोऽलंकारः ॥

## परगुह्यगुप्तिनिपुणं गुणमयमिखलैः समीहितं नितराम् । लिलताम्बरिमव सज्जनमाखव इव दूषयन्ति खलाः॥ ८७॥

परगुद्धोति । खटा दुष्टा आखन इन मूषिका इन । लिलताम्बरिमन रम्यवसनिमन । परिति । परिषामन्येषां यद्भुद्धां गोप्यं धनादि, पक्षे मेद्रादि, तस्य या गुप्तिर्गोपनं तत्र निपुणम् । प्रवीणिमत्यर्थः । कुत इत्यत्राह—गुणेति । शान्त्यादिगुणप्रचुरम् । पक्षे सूत्रविकारीभृतम् । अत एवाखिलैः सर्वेलोकैर्नितरां समीहितम् । समिभलिषतिमिति यावत् । एतादशं सजनं दूपयन्त्यारोपितदोषगुक्तं कुर्वन्ति । पक्षे खण्डयन्तीत्यन्वयः । एते यद्यपि तथा वर्तन्ते तथापि त्वं तु नैवमसीत्याशयः । अत्र नायकादिकं तूक्तमेन । उपमालंकारः ।।

## यशःसौरभ्यलग्रनः शान्तिशैत्यहुताशनः। कारुण्यकुसुमाकाशः खलः सज्जनदुःखलः॥८८॥

यश इति । यश एव सौरभ्यं सौगन्थ्यं तस्य लशुन इव लशुनः । स यथा कालत्रयेऽपि

सौरभ्यानुत्पत्तिस्थानमेव तद्ददयं स्वप्नेऽपि यशोनुत्पत्तिहेतुरेवेत्यर्थः । मास्तु यशः, शमश्चेदठम् । उक्तं हि वासिष्ठे—'तपस्विषु बहुन्नेषु याजकेषु नृपेषु च । बलवत्सु गुणाद्येषु शमवानेव राजते ॥' इति । तत्राह—शान्तीति । शान्तिरेव शैत्यं तस्य हुताशन इवानुत्पत्तिस्थानत्वाद्धुताशनोऽमिरित्यर्थः । अथापि दया चेदुभयमप्येतद्भविष्यति । अत एवोक्तम्—'वदनं
प्रसादसदनं सदयं हृदयं सुधामुचो वाचः । करणं परोपकरणं येषां केषां न ते वन्द्याः ॥'
इति । तत्राह—कारुण्येति । कारुण्यमेव कुसुमं तस्याकाश इवानुत्पत्तिहेतुत्वादाकाश
इत्यर्थः । एतादशः खलः । अत एव—सजनेति । सजनानां यदुःखं तल्लात्यादत्ते संपादयतीति
तथा । साधुदुःखजनक इत्यर्थः । 'दुःखदः' इति पाठस्तु सरल एव । त्वं तु सजनसुखद
एवेति भावः । अत्र रूपकलुसोपमा विशेषावलंकारी । शेषं तु प्राग्वदेव ॥

एवं स राजकुमारः खलनिन्दामाकण्यं ततः परमञ्जब्धं श्रीगुरुमालक्ष्य 'गुरुं प्रणतिभिः' इति न्यायादुक्तनिन्दाप्रधानपयत्रयद्योतितस्वस्तुतितः प्रचुरप्रमुदितः संस्तं वृक्षान्योक्तया प्रणमति —

धत्ते भरं कुसुमपत्रफलावलीनां धर्मव्यथां वहति शीतभवां रुजं च। यो देहमर्पयति चान्यसुखस्य हेतो-स्तस्मै वदान्यगुरवे तरवे नमोऽस्तु॥ ८९॥

धत्ते भरमिति । यो वक्ष्यमाणगुणगणस्तरुवरः । कुसुमेति । भरं भारम् । अन्यसुखस्य हे-तोरितरानन्दकरणार्थमित्यर्थः । न हि तेन तस्य किंचिद्धितम् । धत्ते धरति । तथा धर्म-व्यथामातपपीडां शीतभवां हिमसंभवां रुजं पीडां च वहति । इदं वृष्ट्यादेरप्युपलक्षणम् । किं बहुना, देहमप्यपयति । इन्धनाद्यार्थभ्य इत्यर्थः । तस्मायित्यादि यथाश्रुतमेव योज्यम् । वदान्येति । अनेनैतादशो दाद्यशिरोमणिस्त्वमेव, अहं तु वदान्याभास एवेति भावः । अत्र चरणत्रयेण क्रमेण विद्यासंभारसंभरणश्रमशालित्वं खलपीडासहिष्णुत्वं प्राणप्रायब्रह्मविद्याप्र-दातृत्वं चेति वदान्यगुरुत्वे हेतवो द्योतिताः । नमनेन च तत एव सर्ववन्द्यत्वं व्यज्यते । इहोदात्तो नायकः । दानवीरो भक्तिश्च रसः । काव्यलिङ्गमलंकारः ॥

अथायं निरुक्तापराधी तटस्थादिरिप मूढजनः श्रीमद्भिः करुणयानुष्राह्य एवेति श्रीगुरुं प्रार्थयन्राजकुमारस्तेन प्रबोध्यते—

> हालाहलं खल्ज पिपासित कौतुकेन कालानलं परिचुचुम्बिषति प्रकामम् । व्यालाधिपं च यतते परिरब्धुमद्धा यो दुर्जनं वशयितुं तनुते मनीपाम् ॥ ९०॥

हालाहलमिति । यो दुर्जनं वशयितुं मनीषां 'बुद्धिर्मनीषां' इत्यमरात्तद्वृत्तिविशेषरूपामि-च्छामित्यर्थः । तनुते विस्तारयति । स हालाहलम्, न तु जलम् । तत्रापि कौतुकेन, न तु मृतीच्छ्या । खलु निश्चितम् । विषमेवेत्यर्थः । पिपासित पानकमीकर्तुमिच्छिति । तथा । का-लेति । प्रलयकालीनविहम्, न तु सामान्याग्निम् । तत्रापि प्रकाममत्युत्कटम्, न तु यित्कि-चित् । तत्रापि परिचुचुम्त्रिषति भ्योऽपि समन्तादपि वक्षसंयुक्तीकर्तुमिच्छिति । न के-वलमेतावदेव, किं तु—व्यालेति । सपराजं तक्षकमिप । तत्राप्यद्धा साक्षाद्व्यविहतम् । तत्रापि परिरच्धुम्, न तु द्रष्टुम् । यतते प्रयत्नं करोतीत्यन्वयः । तस्मादिदं दुर्घटमेवेति भावः । इह मूर्खो नायकः । औदासीन्यध्वनितः शान्तो रसः । दृष्टान्तिवशेषोऽलंकारः ॥ ततः स तटस्थोऽपि स्वदोषमवधार्यानतमसं पण्डितं व्याजनिन्दाचित्तपम्तवप्रशंमा-

ततः स तटस्थोऽपि स्वदोषमवधार्यानुतप्तस्तं पण्डितं व्याजनिन्दाघटिताप्रस्तुतप्रशंसा-छंकारेण पण्डितवरंमन्य इवोपालभते—

## दीनानामिह परिहाय शुष्कसस्या-न्यौदार्य प्रकटयतो महीधरेषु । औन्नत्यं विपुलमवाप्य दुर्मदस्य ज्ञातोऽयं जलधर तावको विवेकः ॥ ९१॥

र्दानानामिति । हे जलधर, तावकस्त्वदीयः । अयं प्रत्यक्षः । विवेको विचारः । इह लोके दीनानामनन्यगतीनां कृषीवलानाम् । एतेनावश्यानुकम्पनीयत्वं व्यज्यते । तत्रापि । ग्रुष्केति । ग्रुष्कधान्यानि । एवं च तत्पुष्ट्यभावे तेषां मृत्युरेव स्मादिति द्वतपरित्तपेणीयत्व-मावेयते । परिहाय त्यक्त्वा । महीति । पर्वतेष्ट्रित्यर्थः । औदार्यं वृष्टिपुष्ट्या वदान्यत्वमिति यावत् । प्रकटयतः स्फुटीकुर्वतः । एतेनोपहासः सूचितः । एतादशस्य दुर्मदस्य दुष्ट-श्वासौ मदश्चेति तथा । उन्मादस्यत्यर्थः । विपुलं प्रचुरमौन्नत्यमौत्कट्यमवाप्य प्राप्य । ज्ञातः 'प्रतीते प्रथितष्ट्यातिक्तिविज्ञातिवश्चताः' इत्यमराद्विख्यातोऽस्तीति संबन्धः । त-स्मान्मादशा दीनास्त्वयानुकम्पनीया प्रवेत्याशयः । इहाविवेकी नायकः । करुणो रसः । अलंकारस्तुक्त एव ॥

ततः स राजपुत्रः पण्डितस्य सान्त्वनं ध्वनयन्ननुष्रहाभ्यर्थनमपि सूचयन्सामान्यतो महाधियामेव गुरुत्वं यावद्गुरुतरेभ्य इति स्पष्टयति—

## गिरयो गुरवस्तेभ्योऽप्युर्वी गुर्वी ततोऽपि जगदण्डम् । तस्मादप्यतिगुरवः प्रलयेऽप्यचला महात्मानः ॥ ९२ ॥

गिरय इति । गुरवो महान्तः । उर्वी पृथ्वी । जगदण्डं ब्रह्माण्डम् । प्रलय इत्याद्यति-गुरुत्वे हेतुगर्भे विशेषणम् । अचलत्वमत्र क्षोभग्र्न्यत्वम् । उक्तं हि योगवासिष्ठे—'अपि स्फुटति विन्ध्याद्रौ वाति वा प्रलयानिले। गुरुशास्त्रानुगो मार्गः परित्याज्यो न धीमता॥' इति, 'विचारदर्पणे लग्नां धियं धैर्यधुरं गताम् । आधयो न विलुम्पन्ति वाताश्चित्रानलं यथा ॥' इति, 'नापिद ग्लानिमायान्ति हैमपद्मं यथा निशि' इत्यादि च। तस्माच्छ्रीमद्भिरस्मदादीनां सर्वानप्यपराधान्सोद्धास्मदादयः सर्वेऽपि खलाः समनुत्राह्या एवेति भावः । अत्र धीरो नायकः । गुरुरतिर्भावः । सारोऽलंकारः । तदुक्तं कुवलयानन्दकारिकासु—'उत्तरोत्तर-मृत्कर्षः सार इत्यभिधीयते । मधुरं मधु तस्माच सुधा तस्याः कवेर्वचः ॥' इति ॥

पुनरिप श्रीगुरुरिदं दुर्घटमेवेति मन्वानः खलनिन्दां व्यनक्ति—

## व्योमिन वासं कुरुते चित्रं निर्माति यत्नतः सिछिछे। स्नपयति पवनं सिछिछैर्यः धुद्रे चरित सत्कारम्॥ ९३॥

व्योमनीति । यः श्चिद्रे 'श्चिद्रे स्तोकाल्पश्चलका' इत्यमरादल्प इति यावत् । 'यस्तु खले इति पाठः साधुः । सत्कारं सत्करणं सत्कारः साधुतां नयनिमत्यर्थः । स व्योमन्याकारो वासं वसतिम् । 'व्योमनि शम्बाम्' इति पाठे शम्बां क्षेत्रभक्तिम् । कृषिविभागिमिति यावत् । कुरुते । तथा सिलेले चित्रं यत्नतो निर्माति । तथा पवनं सिलेलैः स्नपयतीति संबन्धः । एवं चैतत्त्वयं यथा कालत्रयेऽप्यघटमानं तथा श्चिद्रस्य साधुत्वापादनमपीति तारपर्यम् । अत्र दुःशठो नायकः । शान्त एव रसः । दृष्टान्तविशेषोऽलंकारः ॥

न केवलं मूर्खस्य साधुत्वापादने यत्नवैफल्यमेव प्रत्युत तत्कृतस्ववचनानादरवशान्मान-हानिरिप । ततः 'सतां माने म्लाने मरणमथ वा दूरगमनम्' इति न्यायेन मृत्युसमकक्ष-दुःखापत्तिरिति स एव पण्डितो मर्कटान्योत्तया व्यनक्ति—

#### हारं वक्षिस केनापि दत्तमज्ञेन मर्कटः। लेढि जिघ्रति संक्षिप्य करोत्युन्नतमासनम्॥ ९४॥

हारमिति । लेट्ट्यास्वादयति । जिघ्नति गन्धम्यहणविषयीकरोति । संक्षिप्याधस्त्य-क्त्वा । उन्नतमुच्चमासनं करोतीति स्पष्टमेव । तस्मादनुचितमेव मूर्खसाधुत्वापादनयतन-मिति हृदयम् । इह नायकाद्युक्तमेव । अप्रस्तुतनिन्दालंकारः ।।

एवं मूर्खनिर्भत्सनं भूयः समाकर्ण्यं स राजकुमारस्तावत् 'अनृतं साहसं माया मूर्खत्व-मितलोभिता । अशौचं निर्दयत्वं च स्त्रीणां दोषाः स्वभावजाः ॥' इति वचनात्स्वकीयरम-ण्यामिष स्त्रीत्वेन तदवधार्यं तिज्ञहासुरभूदिति तदिङ्गितैः स पण्डितो निर्णीयाध्यवसितत-त्पातित्रत्यस्त्वया स्वरमण्योदासीन्यं नैव विधेयमिति भ्रमरान्योत्त्या व्यनक्ति—

## मिलिनेऽपि रागपूर्णो विकसितवदनाममन्दजल्पेऽपि । त्विय चपलेऽपि च सरसां भ्रमर कथं वा सरोजिनीं त्यजिस ९५

मिलनेऽपीति। रागपूर्णो रागबाहुल्यवतीमित्यर्थः। पक्षे नायके दुःसङ्गक्रीर्यस्वैरत्वैर्मालिन्य-बहुभाषित्वचापल्यानि। नायिकायां तु रागः प्रेमा। 'अनल्पजल्पेऽपि' इति पाठः। शिष्टं तु स्पष्टमेव। तस्मान्नेयं सर्वगुणरमणीया रमणी हेयेत्याशयः। अत्र सरोजिनीपदेन तस्यां प-द्मिनीत्वं ध्वन्यते। इहाविवेकी नायकः। करुणो रसः। निरुक्त एवालंकारः॥ अथ तत्रैवावस्थितः प्रागुक्तः कश्चित्तटस्थः स्वमनसि यदयं पण्डितवरस्तावदिमं रा-जतन्जं स्वसुन्दरीत्यागानौचित्योपदेशान्यथानुपपत्या प्रागुक्तरीत्या चतुर्वगोपदिदिश्चरिप नास्मान्प्रति करुणालेशेनेषदप्यनुगृह्णात्यतो धिङ्मामिति परमविषण्णस्तेनानुकम्पया किमिति त्वं खिन्नोऽसीति पृष्टस्तदपलाप्यानुतापवशात्सत्त्वप्रधानचेताः सन्धनलोभलक्षणं स्वाप-राधमेव तत्र हेतुं द्योतयन्सामान्यतः स्वार्थं परार्थं वा धनार्थित्वावच्छेदेन मुखमालिन्य-व्याप्तिं स्पष्टयति—

## स्वार्थं धनानि धनिकात्प्रतिगृह्णतोऽपि स्वास्यं भजेन्मिलनतां किमिदं विचित्रम् । गृह्णन्परार्थमपि वारिनिधेः पयोऽपि मेघोऽयमेति सकलोऽपि च कालिमानम् ॥ ९६॥

स्वार्थमिति । प्रतिगृह्णतोऽपि, न तु स्तेयादिना हरतः । स्वास्यं स्वस्य प्रतिग्रहीतुरस्म-दादेरास्यं वदनमित्यर्थः । शोभनं मुखं वा । 'यदास्यम्' इति पाठे तु यत्पदमिदमासंबध्यते । ननु कृतो नेदं विचित्रं प्रत्युत धनलाभजन्यसंतोषात्प्रसादिनैव भाव्यमित्याशङ्क्ष्य कैमुतिकन्या-येन समादधत्तत्रार्थान्तरन्यासमुपन्यस्यति—गृह्णत्रित्युत्तरार्धेन । सकलोऽपि संपूर्णोऽपि, न त्वेकदेश एव । अयं बुद्धिस्थः सर्वलोकप्रत्यक्षो वा । मेघः परार्थमिप, न तु स्वार्थम् । वारिनिधेः सकाशात्पयोऽपि जलमपि । तेनास्य तुच्छत्वं व्यज्यते । गृह्णन्कालिमानं कार्ष्यमेतीति योजना । तस्माद्धिग्धनयाचनमित्याकृतम् । अत्रोदासीनो नायकः । शान्तो रसः । काव्यार्था-पत्त्यनुप्राणितोऽर्थान्तरन्यासोऽलंकारः ॥

एवं समनुतप्तं तं तटस्थमालक्ष्यानुजिघृक्षुः स पण्डितस्तं नृपकुमारोपहारार्थे केन चिदानीतमलयजेक्षणप्रसक्तया चन्दनान्योक्तया स्तुत्या मण्डयति—

## जनकः स्थाणुविशेषो जातिः काष्ठं भुजंगमैः सङ्गः। स्वगुणैरेव पटीरज यातोऽसि तथापि महिमानम्॥ ९७॥

जनक इति । स्थाणुविशेषः 'स्थाणुः कीले स्थिरे हरे' इति विश्वात्स्थिरत्वोपलक्षितो मलयाचल इत्यर्थः । 'सानुविशेषः' इति पाठे 'स्नुः प्रस्थः सानुरिक्षयाम्' इत्यमरात्प्रस्थिव-शेषः । एतेन कुलौनत्यराहित्यं व्यज्यते । अस्त्वेवमथापि जात्या हीरकादिवदौन्नत्यं स्यादि-स्यत आह—जातिरिति । काष्ट्रम् । एतेन दहनेतरानुपयोगित्वं ध्वन्यते । एवमपि स्वात्युदकवत्सङ्गविशेषेण तत्स्यादित्यत्राह—भुजंगमैरिति । हे पर्टीरज मलयज । चन्दनेत्यर्थः । एवं च प्रावप्रतिज्ञाते जनक इत्यादौ हेतुर्योतितः । त्वं तथापि कुलजातिसङ्गसौष्ठवाभावे सत्यपीत्यर्थः । स्वेति । नैजसौरभ्यादिधमैरेवेत्यर्थः । एवं च गुणानामगणितत्वं महत्त्वसाध्यक्तसामध्यन्तरिविरिहितत्वं च सूचितम् । महिमानं देवसेव्यत्वादिलक्षणमौत्कट्यम् । यानतोऽसि प्राप्तोऽसीत्यन्वयः । न चेदं मलयस्य न वा काष्टत्वजातेरिप माहात्म्यं यज्चन्दने

सुरसेव्यत्वम्, किं तु तस्य नैसर्गिकसौरभ्यप्रभाव एव । तद्वद्भवतोऽप्यय स्वाभाविक एवार्यं सत्त्वोदय इत्याशयः । अत्र लिलतो नायकः । शिष्यरतिर्भावः । प्रस्तुताङ्करोऽलंकारः ॥

ततस्तं तटस्थं स एव पण्डितः प्रश्नोत्तरसरण्या संजातानुतापत्वेन राजतन्जापेक्षयापि मोक्षसाम्राज्यलक्ष्मीप्रासादे द्वतमारुरुक्षमालक्ष्य सर्वोपदेशरहस्यं विषयसुखोपलक्षितं याव-द्वैतत्यागमेव संक्षिपति—

कस्मै हन्त फलाय सज्जन गुणयामार्जने सज्जिस स्वात्मोपस्करणाय चेन्मम वचः पथ्यं समाकर्णय। ये भावा हृद्यं हरन्ति नितरां शोभाभरैः संभृता-स्तैरेवास्य कलेः कलेवरपुषो दैनंदिनं वर्तनम्॥ ९८॥

कस्मा इति । हे सजन, त्वं हन्त सखेदं कस्मै फलाय । गुणेति । वाग्मित्वादिचारुधमेसंघसंपादन इर्ग्यः । सजित । संसक्तो भवसीति यावत् । स्वान्तःकरणोदेः सत्संस्कारसंपादनार्थं सद्गुणः यहे किमिति न यतितव्यिमत्याशङ्कथ समाधातुमवधानप्रदानं बोधयति—स्वात्मेति । त्वात्मनो निजान्तःकरणादेरुपस्करणं संस्करणं तस्मा इत्यर्थः । किमिति त्वद्वचः समाकर्णनीयमित्यतस्तत्र हेतुगर्भे विशेषणम्—पथ्यमिति । परिणामहितमित्यर्थः । एवं चास्य प्रथममप्रियत्वेऽप्यनादरणानर्हत्वं ध्वन्यते । 'सम्'पदेनावधानश्रद्धाधिक्यापेक्षा व्यज्यते । किं तदित्यत्राह—य इत्युत्तरार्धेन । ये भावा अनञ्पदार्थाः । नितरां शोभाभरेः संभृताः परिपृष्टाः । अत एव हृदयं मनः । नितरामिति काकाक्षिगोलकन्यायेनोभयत्रान्वति । हरन्ति वशिकुर्वन्ति । तैरेव प्रागुक्तरम्यानञ्पदार्थेते न त्वन्यैः ।
अस्य साक्षिप्रत्यक्षस्य । कलेवरेति । कलेवरं शरीरं पृष्णातीति तथैतादृशस्य कलेः
कलियुगाख्यस्य । वर्तनम् । जीवननिर्वहणमित्यर्थः । अस्तीति शेषः । कलियुगेऽस्मिन्प्रागशो रम्यपदार्थानामेव प्रतिदिवसं भूरिक्षयो भवतीत्यतो धिग्देहादिरम्यतासंपादकगुणगणासादनमिति हृदयम् । अत्र सजनेत्युपदेशार्हत्वं व्यज्यते । इहोदासीनो नायकः ।
शान्तो रसः । आक्षेपोऽलंकारः ॥

एवं यावद्रम्यस्याञ्चविनाशित्वमाकर्ण्यं स तटस्थः श्रीगुरुविरहेण निरुक्तनरवरकुमारस्य दुरवस्थाकथनच्छलेनोभयोरिष तचरणकमलयुग्मे रितमाम्रान्योक्तया व्यनिक्त—

धूमायिता दश दिशो लि तारिवन्दा देहं दहन्ति दहना गन्धवाहाः। त्वामन्तरेण मृदुजाल गम्म मञ्जु-गुञ्जन्मधुव्रतमथो किल कोकिलस्य॥ ९९॥

धूमायिता इति । हे मृद्धिति । मृदु कोमलमतादशं यञ्जालकं कलिकाजालं तल्लाति

आदत्त इति तथा। एतादृश भो आम्र । अथोऽनन्तरं त्वामन्तरेण भवन्तं विना कोिकिल्स । लिलेतिति । लिलेतानि पुष्ठत्वादिना सुन्दराण्यरिवन्दानि महोत्पलानि यासु ताः । एतादृशो दशिदशोऽपि। यद्यप्यूर्ध्वाधोदिशोर्नारिवन्दसंभावना तथापि ब्रह्मलोकनागलोकयोन्तद्वर्णनाद्युक्तेव सा । धूमेति । धूम इव आचिरताः । सधूमा इत्यर्थः । तथा गन्धवाहाः सुर्भिवायवो दहना इवामय इव । देहं दहन्ति किलेति संबन्धः । कुत इत्यत आह—मिन्निति । कीदृशं त्वाम् । मञ्जुलध्वनन्मधुकरिमित्यर्थः । अत्र 'दिलेतारिवन्दाः' इति 'मृदुताम्रदलाम्र मञ्जुगुञ्जन्मधुवत मधौ' इति च पाठस्तु समीचीनः । तत्र दिलेतपदं विकसितपरम् । एवं मृदून्यत एव ताम्राणि दलानि पत्ताणि यस्य तत्संवुद्धौ । अत एव मिन्निति । एता-दश हे आम्र, त्वामन्तरेण त्वां विना मधौ वसन्ते कोिकलसेत्यादि योज्यम् । तस्मान्तदियोगो मैवास्त्विति रहस्यम् । इह विषादी नायकः । करुणो रसः । गुरुरितर्भावश्च । अप्रस्तुतप्रशंसालंकारः ॥

अथैवं स नरवरकुमारोऽपि निजक्षात्रनिसर्गसिद्धशौर्यसापि 'जिह शत्रुं महावाहो का-मरूपं दुरासदम्' इति श्रीमद्भगवद्गीतावचनात्, 'कः शूरो यो ठठनाठोचनवाणैर्न विव्य-थितः' इति श्रीमिद्धमठाचार्यचरणकमठीयप्रश्लोत्तररत्नमाठोक्तेश्वान्तःशत्रुभूतकामाद्यासुर-वृत्तिविजयमन्तरा वैयर्थ्यमेवेति प्रपूर्व पद्यध्वनितयावद्रम्यविनश्वरत्वाकर्णनजन्यनिजनिवेदं सिंहान्योक्तया श्रीगुरुं प्रति द्योतयित—

## भिन्ना महागिरिशिलाः करजायजाय-दुद्दामशौर्यनिकरेः करिटभ्त्रमेण। दैवे पराचि करिणामरिणा तथापि कुत्रापि नापि खलु हा पिशितस्य लेशः॥१००॥

भिन्नेति । करिणां गजानामरिणा शत्रुणा सिंहेन । अत एव यद्यपि दैवेऽदृष्टे पराचि पराद्युखे सित करिटभ्रमेण 'काकेमण्डी करटी' इत्यमरात, 'करटः करिगण्डे स्यात्तुसुम्भे निन्द्यजीवने । काके वाद्ये दुर्दृह्दे नवश्राद्धे' इति हैमाच्च करटशिंद्दितगण्डिपण्डद्वन्द्व- शाली करटी । गजेन्द्र इति यावत् । तद्धमेण स्थूलत्वनीलत्वादिसाधम्याद्वजेन्द्रभ्रान्त्ये- त्यर्थः । करजेति । करजा नखास्तेषां यान्यप्राणि तेषां ये जाग्रन्तोऽतन्द्वाः । अत एव उद्दामा उत्कटा एतादशा ये शौर्यनिकरा वीर्यसम्हास्तेरित्यर्थः । महागिरिशिला हा भिन्ना विदारिताः । हा इति खेदे । तथापि कुत्रापि पिशितस्य 'पिशितं तरसं मांसम्' इत्यमरान्मांसस्येत्यर्थः । लेशोऽपि स्वल्पांशोऽपि नापि खलु नैव लब्ध इति योजना । तस्माहरदृष्ट- शुष्टिमिथ्यादृष्टिवशादेव मयते शत्रवः पराजिताः सर्वेऽपि । वास्तिवकितवजयस्तु तेभ्यः सका- शात्तेषामेवावास्तिवकत्वात्कचिद्यपि देशे काले नैव लब्धः । अतः सर्व परित्यज्यान्तः शत्रु- विजयार्थमेवाहं यतिष्यामीत्याकृतम् । इह निर्विण्णो नायकः । वीरानुप्राणितः शान्तो रसः । उक्त एवालंकारः ॥

इदानीं कविनींत्युपदेशफलमन्तःशत्रुविजयार्थं सन्मार्गप्रयत्नलक्षणं धर्मे तित्सद्धर्थं दानायुपयोगिनं स्वस्वोचितगुणप्रावण्येकसाध्यमर्थं च संपादियतुं शिष्यस्य संजातं विज्ञानं प्रारम्भवत्समाप्ताविप सिंहान्योत्तयैव योतयति—

## गर्जितमाकण्यं मनागङ्के मातुर्निशार्धजातोऽपि । हरिशिशुरुत्पतितुं द्रागङ्गान्याकुश्य लीयतेऽतिभृशम् ॥१०१॥

#### इति पण्डितराजश्रीजगन्नाथविरचिते भामिनीविलासे अन्योत्त्युहासः प्रथमः।

गजितमिति । हरीति । सिंहशिशुः । पक्षे श्रीकृष्णसुतः कामः । एतेन देवताविजय-वर्णनलक्षणवस्तुनिर्देशलक्षणं मङ्गलमिप प्रकरणसमाप्तौ सूचितं भवति । तथोत्तरप्रकरणप्रतिवोध्यकामपुमर्थस्य सूत्रणमिप ध्वन्यते । निशेति । निशाया रात्रेर्ध्य यामद्वयं तत्पितितं जातं 'जातिर्जातं च' इत्यमराज्ञात्युपलिक्षतं वयो यस्य स तथा । ताहगपीत्यर्थः । यद्वा निशार्थे जातः । पक्षेऽङ्कुरितोऽपीति यावत् । मनागीपद्वर्जितं मेघध्वनितम् । तस्योइपिनविभावत्वात् । पक्षेऽध्येवमेव । मातुर्जनन्याः । पक्षे अमातुर्जीवस्य । अङ्ग उत्सङ्गे । पक्षे मनोरूपैकदेशे । द्वाकशीघ्रमुत्पतितुम् । अतिभृशमत्यन्तम् । अङ्गान्यवयवान् । पक्षे मोहनादीनि साधनानि । आकुव्य लीयत इत्यन्वयः । 'निभृतम्' इति पाठे तु निगृहमिति व्याख्येयम् । अत्र धीरो नायकः । वीरो रसः । श्रेष्ठश्वालंकारः ।।

इति प्रणयप्रकाशे प्रथमः प्रमोदः।

#### श्रङ्गारोल्लासः।

अथ श्रीगुरुस्तावदेवं नीत्युपदेशेन ससाधनौ धर्मार्थावुपबोध्याधुनावसरप्राप्तं ससाधनं का-ममि शृङ्गारोष्टासेन समुपदेष्टुं सोऽपि श्रीरामवत्स्वकीयायामेव त्वया संपादनीयों न तु श्रीक्र-ष्णवत्परकीयायामित्यन्वयव्यतिरेकनिदर्शनद्वयपरं प्रकरणमारभमाणः प्रथमं मङ्गलत्वेनादर्शद-र्शनादिवच्छृङ्गाररसालम्बनीभूतनायिकावदनवर्णनिपुणं तां प्रति नायकवाक्यमुण्न्यस्यति—

## न मनागिप राहुरोषशङ्का न कलङ्कानुगमो न पाण्डुभावः। उपचीयत एव कापि शोभा परितो भामिनि ते मुखस्य नित्यम्॥१॥

न मनागपीति । इदं हि सीतां प्रति श्रीरामस राधां प्रति श्रीकृष्णस च वाक्यं तदान-नसौन्दर्यमलौकिकतयावधार्य प्रसादातिरेकादेव तन्मानापनोदनफलकम् । न चैवं सारस्यानु-सारेण विवेचनचतुराणां श्रीरामादिविलासपरत्वेन प्रकरणयोजनम्युक्तमेवेति सांप्रतं 'यौ-वनोद्गमनितान्तराङ्किताः शीलशौर्यवलकान्तिलोभिताः । संकुचन्ति विकसन्ति राघवे जानकीनयननीरजिश्रयः॥' इति, 'लोभाद्वराटिकानां विकेतुं तक्रमक्रममटन्या। लच्धो गो-पिकशोर्या मध्येरथ्यं महेन्द्रनीलमणिः॥' इत्यादौ च तत्र तत्र तिष्ठङ्गस्य मध्ये स्फुटतरत्वा-त्कवेः स्वप्रेयसीवर्णने यथा कथंचित्तात्कालिकफलसंभवेऽपि पारत्रिकतदभावध्रीव्यात्। प्रत्युत 'न यद्वचिश्रत्रपदं हरेर्येशो जगत्पवित्रं प्रगृणीत काईचित् । तद्वायसं तीर्थमुशन्ति मानसा न यत्र हंसा निरमन्त्युशिक्षया ॥' इति भगवद्वणवर्णनहीनवाग्व्ययस्य निषिद्धत्वाच । न चैवं प्रथमोह्रासेऽपि शक्यं भगवदितरपरत्वेन निषेधसत्वम् । तस्य धर्मीपदेशध्वनकत्वेना भगवत्परत्वस्य परम्परया संभावितत्वेन तदभावात् । न चैवमत्रापि 'ऋतौ भार्यामुपेयात् ।' इति ब्रह्मचर्यमेव, 'तद्यदात्रौ रत्या संयुज्यन्ते' इति च श्रुतेः स्वकीयाविषयकस्य कामस्याि । . धर्मत्वेन तत्तौल्यमेवेति वाच्यम् । तथात्वेऽर्थकामयोः पुरुषार्थत्वराहित्यापातात्त्तयोस्तदानुभ विकत्वस्य सार्वलौकिकत्वेनेष्टापत्तौ तद्विरोधात् । उक्तश्रुतेस्तु परिसंख्याविधित्वेन स्वकीयेतर्-. र्तुकालान्यकालनिवृत्तावेव तात्पर्येण तदनुक्लेन्द्रियनिरोधेन 'मनसश्चेन्द्रियाणां च एकाम्यं परमं तपः । तज्जायः सर्वधर्मेभ्यः स धर्मः पर उच्यते ॥' इति स्मृतेः । संपद्यमानपरमध-र्ममात्रपर्यवसन्नत्वेन यथाश्रुतार्थकत्वाभावाच । वस्तुतस्तु साध्यसाधनभेदेन धर्ममोक्षाख्यपुरुषार्थद्वयमेव । अर्थकामौ त्वैहिकावेव । तत्रापि साधनीमृतस धर्मस चित्त-गुद्धेर्जनकत्वेन तद्वारा वैराग्यादिसाधनचतुष्टयपुष्टिपूर्वकश्रवणादिपरिपाकोत्तरं वेदान्तमहा-वाक्यजन्यब्रह्मात्मतत्वसाक्षात्कारच्यङ्गये विशुद्धाद्वेतात्मरूपमोक्ष एव पर्यवसन्नत्वेनैक एव प्रवार्थः । सर्वपुरुषैरर्थ्यमानस्य निःशेषदुःखध्वंसनिरतिशयसुखलाभस्य तत्रैव संभवात् । धर्मादित्रयाणां परस्परं साध्यसाधनभावसंभवेऽपि मुख्यपुमर्थत्वाभावात्

साधनाधीनं दुःखमेव तदुच्यते' इत्यायिभयुक्तोत्तयापि तथात्वाच्चेत्यन्यदेतत् । ननु निरुक्त-श्रुतिवशादतुकाल एव पाणिगृहीतायामेव कामोपभोगशीलस्यानुषङ्गिकोऽपि किं धर्मी न संभवत्येव । यदि संभवति चेदत्रापि परम्परया भगवत्तात्पर्यकत्वेन किमनया कुसृष्टघेति चे-त्सत्यम् । तथापि प्रथमप्रकरणापेक्षयात्र विक्षेपबाहुल्यस्य कोटिगुणमधिकतमत्वात्परकी-यायामपि प्रसत्त्वयापातात्क नाम धर्मोदयावकाशः । देवतापरत्वे त्वस्य तत्स्मरणादिनास्म-च्छब्दस्थल आहार्य तत्तादात्म्यस्य नटादाविव संभवेन च नायमनर्थः । प्रत्युत धर्माधिक्य-साधकत्वमेव । कामाख्यस्य व्यावहारिकपुरुषार्थस्यापि निरुक्तान्वयव्यतिरेकनिदर्शने-नाधिकारिणा स्वकीयायामेव साधियतुं शक्यत्वाच्च न काप्यनुपपत्तिः । अत एवोक्तं भगवतापि—'धर्माविरुद्धो भृतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ' इति । नन्वथापि 'रम्या दशा मनिस में मिद्दिश्वणायाः' इति हतीयपद्यादाविसमनुहासे कवेः शतशोऽप्यस्मच्छब्दस्य स-रवात्तथा तृतीये करुणोल्लासेऽपि द्वितीयपद्ये 'मामद्य मञ्जुरचनैर्वचनैश्व बाले हा लेशतोऽपि न कथं शिशिरीकरोषि' इति, तथा 'सा केवलं हरिणशावकलोचना में' इत्यादि तृतीय-पद्यादाविप भूरिशस्तस्य स्फुटत्वाचतुर्थे शान्त्युह्नासेऽपि प्रथमश्लोक एव 'विशालविषया-वलीवलयलमदावानलप्रसत्वरशिखावलीविकलितं मदीयं मनः' इत्यत्र, तथा 'शिशिरयाशु मां लोचनै:' इत्यादो द्वितीयपद्यादाविप तस्य स्पष्टतमत्वाच यस्य पूर्व रमण्यामत्युनुरागस्तस्यैव तिन्नधने शोकस्ततस्तस्यैवौदासीन्ये भगवत्प्रार्थनमित्यवश्यमेकवक्तृकत्वे वाच्ये 'संभवत्येक-वाक्यत्वे वाक्यभेदो हि नेष्यते' इति न्यायात्संपद्यमानायामेकवाक्यतायां कथमत्रत्यास्मच्छ-ब्दस्य रामादिपरतया तृतीयगस्यापि तस्य श्रीराममात्रपरतया चतुर्थस्थस्यैव तस्य कव्येक-परतया व्याख्यानेन वाक्यभेदाङ्गीकरणं शब्दार्थपरीक्षणनिपुणानामादरणीयं स्यात् । तस्मा-यथाश्रुतैवेयमुह्णासत्रयी व्याख्येयेति चेद्वाढम् । किमत्र कवेर्निजधर्मपत्न्येव वर्णनीयत्वेनाभि-मतेति बूषे। यद्दा या लोकप्रसिद्धा 'यवनी नवनीतकोमलाङ्गी शयनीये यदि नीयते कदाचित्। अवनतिलमेव साधु मन्ये न वनी माघवनी विनोदहेतुः ॥' इति सुप्रसिद्धैतदीयपद्यसिद्धा यव-नुविशेषस्य कस्यचित्पृथ्वीपतेर्दुहिता । आये श्रीमद्गङ्गाप्रसादासादितसूरिवरत्वोत्तरमिन्द्रप्रस्थे न्यथ्वीपतिं प्रत्युपेत्य 'शीतार्ता इव संकुचन्ति दिवसा नैवाम्बरं शर्वरी शीघ्रं मुझति किं च ्रीऽपि हुतभुकोणं गतो भास्करः । त्वं चानङ्गहुताशभाजि हृदये सीमन्तिनीनां गतो भारमाकं वसनं न वा युवतयः कुत्र ब्रजामो वयम् ॥' इति श्लोकेन स्ववृत्तविनिवेदनं यदनेन कविना कृतमिति वृद्धपरम्परोदन्तसुप्रसिद्धमेव । तत्र स्वपत्न्यभावस्य व्यक्ततरत्वादसंभव एव । तदृर्ध्व तु निरुक्तयवन्या एव श्रीमद्गङ्गाप्रसादमदेनाङ्गीकारात्क नाम धर्मपत्नी-संभवः । यतस्तदर्थमेव काऱ्यां सर्वविप्रैबिहिष्कारे कृते ततः पावनताये पूर्वतपोवशिकृतां श्रीगङ्गामेव पीयूषलहरीनाम्ना 'समृद्धं सौभाग्यं सकलवसुधायाः किमपि तत्र इत्यादिद्विप-श्राशत्पद्यात्मना गङ्गास्तवेनाभिनवेन तां स्तुत्वा प्रतिश्लोकमेकैकसोपानं जलेनातिकामन्त्या तयासाविभिक्षालित इत्यपि वृद्धप्रसिद्धयैव सिद्धम् । अन्त्ये तु 'प्रातस्तरां प्रणमने विहिते गुरूणामाकर्ण्य वाचममलां भव पुत्रिणीति' इति षष्टपये नायिकायां प्रातःकालिकश्वशुरादि-गुरुकर्मकनमस्करणस तत्कर्टकनिरुक्ताशीर्वादप्रदानस च, तथा 'आगतः पतिरितीरितं

जनै: शुष्वती चिकतमेत्य देहलीम्' इति चतुर्दशपये पाणिमहीत्वाचकपतिशब्दप्रयोगस्य, तथा तृतीयप्रकरणे 'धृत्वा पदस्खलनभीतिवशात्करं मे यारूढवत्यसि शिलाशकलं विवाहे' इति पञ्चमपद्ये विवाहोक्तिशिलाधिरोहणस्य, तथा 'स्वप्नान्तरेऽपि खलु भामिनि पत्यरन्यं या दृष्टवत्यसि न कंचन सामिलाषम्' इति सप्तदशपद्येऽपि पतिपदप्रयोगस्य च स्वधर्मपत्नीलिङ्गस्य का गतिरिति भवतैव परिचिन्तनीयम् । यदि लोकप्रसिद्धादिकं सर्वमिदमलीकमेवेति का-मुकैककैवल्यवादिनस्तवाग्रहस्तदापि करुणोल्लासे यथा मध्ये कचिद्प्यालम्बनान्तरं नैवाक-रोत्तथैवात्रापि कामिन्येकवर्णनेन भाव्यम् । प्रकरणभङ्गस्योभयत्रापि तुल्यत्वात्तत्तु नास्त्येव । 'यौवनोद्रमनितान्तशिङ्कताः' इति, 'अधिरोप्य हरस्य हन्त चापम्' इति च पञ्चित्रंशत्षट्त्रिं-शत्पद्ययोः श्रीरामपरत्वात् । तथा 'लोभाद्वराटिकानाम्' इति चत्वारिंशतपद्यस्य 'रूपारु-चिम्' इत्येकचत्वारिंशत्पद्यस्य च श्रीकृष्णपरत्वात् । एवं 'आविर्भृता यदवधि' इति, 'प्र-सङ्गे गोपानाम्' इति च त्रिषष्टिचतुःषष्टिश्लोकयोरपि तत्परत्वात्, एवं 'व्यत्यस्तं लपित क्षणम्' इति वैदेखालम्बनकरावणदुरनुरागवर्णनघटितस्यैकोनसप्ततिश्लोकस्य तात्पर्यतः सीतासौन्दर्य-ध्वननद्वारा श्रीरामपरत्वात् । एवं 'मथुरागमनोन्मुखे मुरारौ' इति द्वाशीतितमपद्यस्य श्रीकृष्णपरत्वात् । तथा 'पाणौ कृतः पाणिरिलासुतायाः' इति षडशीतितमपद्यस्य श्री-रामपरत्वात् । तथा 'परपुरुषदृष्टिपातवज्रा' इति नवतितमपद्यस्याऽपि तत्परत्वात् । एवं 'चेलाश्रलेनाननशीतरिमम्' इति सप्तनवतितमश्लोकस्य श्रीकृष्णपरत्वाच । यदि स्वल्पानीमानि वचनान्येव बहुतरवचनवर्ण्यरमणीपरतया नेतव्यानीति मनुषे तर्हि स्वल्पानि वेदान्तवाक्यान्येव बहुतमवाक्याप्रतिपाद्यधर्मपरतयैव नेतुमुचितानि स्युरिति जितं पूर्वमीमांसकैः। एतेन 'त्यजेदेकं कुलसार्थे' इति न्यायः प्रत्युक्तः। तस्य समानयोग्यता-कस्यैकस्य समानयोग्यताकानां कुलस्य रक्षणार्थं त्याज्यत्वविधानमित्यर्थकत्वात् । न चास्तु निरुक्तयवन्येव प्रकृते वर्ण्या, पूर्वोक्तधर्मपत्नीलिङ्गानि तु यथाकथंचिद्धणवृत्त्या 'सिंहो माण-वकः' इत्यादिवदाहार्यज्ञानेन वा 'चिन्तामणिरेवायं कुमारः' इत्यादिवद्योज्यानि । तथेमािक श्रीरामादिपराण्यपि पद्यान्यप्राकरणिकान्यपि शास्त्रादिसंस्कारवशात्स्वपावनत्वार्थे ते त विनिर्मितानीत्येव विज्ञेयमिति वाच्यम् । अहो परीक्षकत्वमायुष्मतः किं वर्णनीयम् । यद्य वनीवर्णनपर्यवसन्नतायै धर्मपत्नी लिङ्गकानि भगवद्वर्णनपराणि च वाक्यानि प्रकरणभेद कान्यपि यथाकथंचियोजयसीति बालैरप्युपहासत्वापत्तेः । किं च ययेतस्य कवेरेवमेवाशयः स्यात्तदात्रत्यमेव पद्यमस्मच्छव्दघटितमनेन कविना स्वकृते रसगङ्गाधरे समुदाहृत्य यद्याख्यातं तात्पर्यतस्तत्रास्मच्छव्दः किमित्यप्रयुक्तः स्यात् । तथा च रसगङ्गाधर उत्तमोत्तमकाव्योदा-हरणप्रस्तावे 'यथा वा—गुरुमध्यगता मया नताङ्गी निहता नीरजकोरकेण मन्दम् । दरकुण्डल-ताण्डवं नतभ्नूलतिकं मामवलोक्य घूणितासीत् ॥'अत्र घूणितासीदित्यनेन 'असमीक्ष्यकारिन्, किमिदमनुचितं कृतवानसि' इत्यर्थसंविलतोऽमर्पश्चर्वणाविश्रान्तिधामत्वात्प्राधान्येन व्यज्य-ते। तत्र 'शब्दोऽर्थश्र गुणः' इत्युक्तम् । इहोदाहरणवर्ण्यनायकस्यैवोदाहर्द्यत्वात् 'असमीक्ष्य-कारिन्, किमिदमनुचितं कृतवानसि' इत्यर्थसंवलितो मां प्रत्यमर्घ इत्येवोक्तं स्यात्। न स्याच तदा निरुक्तरीत्या श्रीरामादिपरताप्यस्य । तस्मात्तदभावादापातदर्शनमात्रेण विपरीतार्थ-

भानेऽपि वस्तुगत्येदं श्रीरामादिपरतयेव व्याख्यातुमुचितमिति प्रतिभाति । न चास्मच्छ-ब्दवैयधिकरण्यमसांप्रतमिति वाच्यम् । सामानाधिकरण्येन संपद्यमानैकवाक्यतापेक्षयापि तस्याधिकतमरसपरिपोषत्वेन प्रकरणभेदेन चेष्टत्वात् । तथाहि । गृङ्गारोष्टासेऽत्र तावत्स्वध-र्मपत्न्याः पूर्वोक्तयवन्या वानेन कविना वर्णने कृते तदुत्तरं करुणोल्लासे तन्निधनवशात्तदव-लम्बनेन प्राक्तनानुरागौत्कण्ठ्यात्स्वस्य शोकोत्कर्षेऽपि वर्णिते ततोऽनुतापोदितनिरतिशय-निर्वेदान्निजस्यौदासीन्येऽपि शान्त्युह्रासे प्रपित्रिते यावान्रत्यविकासस्ततोऽपि प्रथमोह्रासे नीतिवर्णनध्वनितससाधनधर्मार्थोपदेशसिद्धौ प्रसङ्गात्कामोऽपि श्रीरामवत्स्वकीयायामेव साधनीयो न तु श्रीऋणवत्परकीयायामपि तस्येश्वरत्वेन तत्र तत्संपादनस्यादुष्टत्वेऽपि तदंशे तदाचारस्याननुष्ठेयत्वात् 'यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि । नो इतराणि', 'महतां वचनं पथ्यं तथैवाचरितं कचित्' इत्यादिश्रतिस्यतिस्यां तथैव बोधितत्वाचेत्यन्वय-व्यतिरेकप्रवलोदाहरणपूर्वकोपदेशसूचनलाभात्त्वदभिमतभङ्गचन्यतरसरण्या विवरणे तु सुः तरां तदसंभवाच,ततः करुणोल्लासे श्रीसीतानिर्याणोत्तरं श्रीरामकर्त्वकशोकविकसनेनाहोऽन-न्तकोटिब्रह्माण्डमण्डनपण्डितस्य भगवतश्रण्डांशुवंशावतंसस्य श्रीरामस्यापि सङ्गप्रसादा-देतादशः शोकः संपन्नस्तत्र केव कथा मादशानामज्ञानां विषयेकतत्पराणां पामराणामिति परमनिर्वेदलाभसंभवाद्यथाश्रुते तु तदभावात्प्रत्युत यदि मम तपःसामर्थ्यं साचेन्मृताया अपि प्रियायाः परमेश्वरकृपया जयदेवपत्न्या इव पुनर्जीवनं दग्धाया अपि तस्याः सत्सुहदादिसाम-श्रीमहिम्ना मदालसाया इव पुनरवाप्तिश्चेति तपआदाविभलाषस्यैव संभवाच ततः शान्त्यु-ह्रासे स्वनिद्रशनेन ससाधनस्य 'किं तीर्थ हरिपादपद्मभजनम्' इत्यादिना नीत्युह्रासे सूत्रितस्य 'पातालं व्रज' इत्यादिना मोक्षस्यैव समुपदेशविकसनाद्धिकतमरसपरिपोषः किं विकचीभ-वति न वेति निर्मत्सराः परित्यक्तपक्षपातप्रसराः सारासारविचारचतुराः सूरीश्वरा एव परि-चिन्तयन्त्विति कृतं पल्लवितेन। हे भामिनि,'कोपना सैव भामिनी' इत्यमरादिय रूपादिगर्वल-क्षणमानम्लकप्रणयकोपाङ्कुरसुन्दरतरवदने वैदेहि । तेनास्यां मानवतीत्वोत्तमनायिकात्वमुग्धा-त्वानि ध्वनितानि। एवं चतव कादाचित्कप्रणयकोपाङ्क्रुरोदये सत्यपि मुखे वक्ष्यमाणरीत्या यदैता-वित्ररुपमं लावण्यं तदा तदभावे कियत्तद्भिविष्यतीत्यतथात्वमेव त्वया संपादनीयमित्यचि-न्त्यसौन्दर्यं मानापनोदनप्रार्थनं स्वानुकूल्यसंपादनं च सूचितम् । ते तव मुखस्य वदनस्य । एतेन मानवशात्प्रकृतेऽप्रसन्नत्वेऽपि 'कोपेऽपि कान्तं मुखम्' इत्यादौ कविसमयवर्णित-नैसर्गिककमनीयत्वमपह्रवानर्हमेवेति सूचितम् । कापि वक्ष्यमाणहेतुभिरनुपमत्वेनातिलो-होत्तरिवेत्यर्थः । अनेन ब्रह्मानन्दादिप त्वन्मुखनिरीक्षणानन्दस्य लक्ष्युणाधिक्यमिति ध्व-न्यते । शोभा सुषमेत्यर्थः । तर्हि किमसौ नेत्रनासिकादितदवयवेष्वेव नेत्याह—परित इति । समन्ताद्भागेऽपीत्पर्थः । एवं च सर्वावयवसौन्दर्यसंपृरितत्वं व्यज्यते । अहो यस्य समन्ततोऽपि स्वप्रकाशरत्नस्येव कान्तिभरस्तस्य कैमुत्यसिद्धमेव यावदंशसौष्टवमिति भावः । तत्रापि किं तारुण्यारम्भादिसमयविशेष एवैवं नेत्याह—नित्यमिति । प्रतिक्षणमित्यर्थः । एतेन कृष्णपक्षक्षयिणः शरद्राकासुधाकराद्व्यतिरेकः सूचितः । तर्हि किं सर्वदैकरूपैव मन्मुखशोभा। तथा च नित्यं भावत्कदिदक्षा तत्र नैव स्पात्। न ह्येकमेव तुल्यावस्थं चेद्र-

स्तु कश्चिद्तसहते पोनःपुन्येन द्रष्टुम् । उक्तं च--'नवनवगुणरागी प्रायशो जीवलोकः' इति । तत्राह—उपचीयत एवेति । संवर्धत एवेत्यन्वयः । न तु वयःपरिणामेन इसते, नापि प्रथमक्षणानुभूतवदेवाखण्डं तिष्ठति । तस्मादलौकिकमेव तद्वदनलावण्यमित्याशयः । तथा चावयवान्तरं विहाय वदनस्यैवैवं वर्णनेन भाषणस्य तन्मात्रसाध्यत्वात्त्वयेतःपरं मौनं झ-टिति परित्यज्य प्रसादपूर्वकं स्मरशरवैश्वानरपरितप्तोऽहं मणितामृतसंततसुतुषारनिकरैः परितोषणीय इति श्रीरामस्य सीतां प्रति श्रीकृष्णस्य राधां प्रति वा तद्भदनस्तवनतः प्रा-र्थनं द्योत्यते । तत्समर्थनार्थे हेतून्व्यनिक्त-नेत्यादिपूर्वार्धेन । यतस्तत्र मनागपीषदपि राहु-रोषशङ्कापि राहुसंज्ञकस्य प्रसिद्धासुरविशेषस्य सेंहिकेयस्य रोषः क्रोधस्तस्य शङ्का संभाव-नापि न। नैवेत्यर्थः । एतेन क्षयित्वाद्यभावः सूचितः । मनाक्पदेन भ्रान्त्यापि तत्संभावना-व्युदासः । तत्र हेतुद्रयम् । नेत्यादि । कलङ्कपाण्डिस्रोरभावादिति भावः । यद्वा अक्षीणत्वेन राहरोषराङ्कानवकारोऽपि मानावस्थादिषु रोषदोषवशादस्य भवतु कलङ्काङ्कत्वमित्याराङ्कयाह— नेति । अत्रानुपदेन निरुक्तरीत्यनुसारेणापि नैवात्र कळङ्कपङ्कसंकरावकाश इत्याशयः सूच्यते । गमनं गमः । कलङ्कस्यानुगमः कलङ्कानुगमः । सोऽपि नैवास्तीत्यर्थः । ननु मा भवत्वेवं तामसममर्थमालिन्यमथापि राजसं मत्सरपाण्डुरत्वं तु भवेदेव राकासुधाकरोदयमाकलय्ये-त्यत्राह—नेति । 'हरिणः पाण्डुरः पाण्डुः' इत्यमरादत्र पाण्डिमापि नैवास्तीत्पर्थः । तस्मा-द्यतोऽत्र न दोषत्रयवत्त्वं प्रकृतचन्द्रवत्, अतस्त्वद्वदनमनुपममेवेति तात्पर्यम्। एवं च त्वया सद्यो मानं विहाय निरुक्तगुणकथनं यथार्थीकर्तव्यमस्मभ्यं रतिप्रदानेनेत्याकृतम् । इह स्व-कीया परकीया वा मुग्धा मानवती नायिका । अनुक्लो नायकः । विप्रलम्भः श्रङ्गारः । आधिक्यताद्रृप्यरूपकानुप्राणितो व्यतिरेकालंकारः । तदुक्तं कुवलयानन्दकारिकासु— 'व्यतिरेको विशेषश्चेदुपमानोपमेययोः। शैला इवोन्नताः सन्तः किंतु प्रकृतिकोमलाः॥' इति । एवं चाद्भुतोऽप्यत्र रसस्तदङ्गतया ज्ञेयः । मालभारणीवृत्तमिदम् । उक्तं हि वृत्तरत्नाकरे— 'ससजाः प्रथमे पदे गुरू चेत्सभरा येन च मालभारणी स्यात्' इति ॥

एवं कृतेऽपि स्तवे प्रागुक्तरीत्या सीतायां राधायां वा मानातिरेकादप्रसन्नायां सत्यां श्रीरामः श्रीकृष्णो वा किं मन्मुखमेवैवं लोकोत्तरगुणाद्यं नापरशरीरमिति प्रत्युत रोषैकि-परितोषकारिणीं तदाशङ्कां प्रशमयंस्तदङ्गमार्दवमपि संवर्णयति—

## नितरां परुषा सरोजमाला न मृणालानि विचारपेशलानि । यदि कोमलता तवाङ्गकाना-मथ का नाम कथापि पह्नवानाम् ॥ २॥

नितरामिति । अयि प्रिये, यदि तवाङ्गकानां करचरणाद्यखिलावयवानां कोमलता मृदुता यदि । दैववशादनुभूयेत चेदिति शेषः । एतेन पूर्वोक्तमानवत्वादीश्वरस्यापि मे त्वदङ्गसङ्गः सुदुर्लभ एवेति द्योत्यते । तेन किंचिदुपालम्भोऽपि सूच्यते । तदा सरोजमाला कमलमा- लापि । व तु सरोजमात्रम्, नापि तत्कोरकस्रक् । सापि नितरां परुषा।अत्यन्तं कठोरेत्यर्थः । एतं च तस्याः सौकुमार्योत्कर्षः सर्वानुभवसिद्धोऽपि प्रकृताग्रे तुच्छ एवेति व्यज्यते । एवं भवत्वस् यास्तथात्वम्, परं त्वेतद्गर्भवर्तिविसतन्त्नां प्रकृतसाम्यं भवेदेवेत्यत्राह—न मृणालानीति । विसान्यपि विचारपेशलानि सामान्यतः कोमलत्वेन प्रसिद्धान्यपि किं त्वदङ्गापेक्षया तानि तथा वा न वेति संशये यदि तानि कोमलानि त्वदवयवापेक्षया स्पुस्तर्हि विरहदशायां त्वया शच्यायां योजितानि सन्ति त्वदङ्गे मुद्राजनकानि न स्पुरित्याद्यहाद्यात्मकविवेके तु पेशलानि (पेशलो हचिरे दक्षे' इति विश्वात्कोमलत्या रुचिराणि । कोमलत्वे वा दक्षाणि न । ने व सन्तीत्यर्थः । तेन प्रकृतेऽलौकिकमार्दवं ध्वनितम् । यदा मृदुक्तः(१)धुरंधराणां मृणालानि पिरालक्ष्या, अथ तदा पल्लवानाम् । साकृतमिदम् । पदस्त्वत्यदे लवः सौन्दर्यस्य लेशो येषु ते तथा । तेषां का नाम कथा । न कापीत्यन्वयः । अत्र परिकराङ्करः कान्यार्थोपित्तिश्वालंकारः । तदुक्तं कुवलयानन्दकारिकास् — 'केमुत्येनार्थसंपत्तिः काव्यार्थो- यारिकराङ्करोऽपि तत्रैवोक्तः । सोऽत्र स्फुट एव । शेषं तु सर्व प्राग्वदेवात्राप्यनुसंघेष्म ॥

र्ष्वं येवं प्रार्थनेऽप्यतिभूमिगतमानत्वेनाप्रसन्नामेव सीतां राघां वा श्रीरामः श्रीकृष्णो वा-कृष्टं त्योपेक्षाया अपीद्दिस्थले कार्यकारित्वस्य लोकाद्यालोकितत्वेन तामेव कुर्वत्रपि निरु-क्तां विकासीन्दर्यादिपारवश्येन परमविकलश्च सन्संस्कारवशात्तिद्विपरीतसुरतावस्थां रता-नते तरिद्वित्रिपलोत्तरं पुनः स्वेन रितप्रार्थनायां कृतायां सत्यां तदनादरद्योतकमस्तकदोल-नाव थां वा स्मृत्वा ततः संजातं दुःखोत्कर्षमसहमानः स्वमनस्येव रहिस दैवं पुरःस्थितमिव प्रकृत्य तत्प्रतिवदति—

## स्वेदाम्बुसान्द्रकणशालिकपोलपालि-दोलायितश्रवणकुण्डलमण्डनीया। आनन्दमङ्करयति स्मरणे न कापि रम्या दशा मनसि मे मदिरेक्षणायाः॥ ३॥

स्वेदाम्बुसान्द्रेति । रे दैव । मदिरेति । मदिरेवेक्षणमवलोकनं यसाः सा तथा तसाः । सुर्रासमसंमोहकविलोकनाया इत्यर्थः । एतेन अहो यसाः स्वाभाविकनिरीक्षणमिप म् यवत्स्वास्वादकमादकं किं वाच्यं तसाः प्रोन् वस्यावलोकनस्मरणं तथेति तदनास्या दुः खातिरेकः सूच्यते । कापि निर्वक्तमशक्यापि । एवं चालौकिकत्वं तदवस्थायां व्यज्यते । ते नाप्युक्तविप्रलम्भपरिपोष एव प्रध्वन्यते । तिहं किं विपरीता । नेलाह—रम्येति । ए-ते न शोकशङ्कानवकाशः सूचितः । एतादशी दशावस्था मे मम मनसन्तःकरणे स्म-रणे । जायमाने सतीत्यर्थः । आनन्दं हर्षम् । नाङ्कुरयित नैवाविभीवयत्यपि किं पुनर्वक्तव्यं वर्धयतीति संबन्धः । वक्ष्यमाणगुणायाः पूर्वोक्तालौकिकनायिकावस्थायाः स्मरणे जाय-

माने मन्मनिस मनिसजपरिताप एव भूरितरं भवतीति भावः । यथाश्रुतभद्दास्तु यथाश्रुत-मेव स्मरणपदं हतीयान्तं कृत्वा योजयन्ति । तेषां स्मरणस्य परोक्षेकविषयत्वेनावकृयं वि-योगकालिकत्वस्य वाच्यत्वात्तदानीं निरुक्तस्मरणस्य दुःखेकजनकत्वस्यानुभवसिद्धःत्वेनान-न्दजनकत्वस्य सुतरामयुक्तत्वादाश्रहेण तदङ्गीकारे तु प्रकृते प्रतिपाद्यत्वेन विवक्षितस्य श्ट-ङ्गारस्य भङ्ग एव भवेत् । तस्मायुक्तमेवेदं सप्तम्यन्तत्वेन व्याख्यानमिति तत्त्वेन विद्रो विद्रां-कुर्वन्तिवति दिक् । कुत एतदिति चेदत आह—स्वेदेत्यादि पूर्वार्धेन निरुक्तदशां विशेषण-यन् । स्वेदाम्बुनः पूर्वोक्तरतिश्रान्तिजन्यधर्मोदकस्य ये सान्द्राः, न तु विर्लाः । तेन श्र-माधिक्यात्सौकुमार्याधिक्यं ध्वन्यते। ते च तेकणाः 'लवलेशकणाणवः' इत्यमरान्मौक्तिकजा-लकतापन्नाः पृषतास्तैः शालते शोभत इति तथा । तादशी या कपोलपालिः कपोलयुग्-लस्थली तस्यां दोलायिते पुरुषायितवेगादान्दोलायमाने तत्कालावच्छेदेन रतान्तश्रान्त-त्वात्कान्तयाचितरतान्तरनिषेधध्वनकसकृच्छिरोवधूननतो वा तथाभूते ये श्रवणकुण्डते कर्णस्थिते रत्नताटङ्के ताभ्यां मण्डयितुं विभूषियतुं योग्येति तथा । अत्र दशावनमण्डनेनैव यौवनवद्शामण्डनं बोध्यम् । एवमम्बुपदं श्रवणपदं चाधिकवदपि तत्कणेषु मौक्तिकत्वस्य कुण्डलयोस्तिनिष्ठत्वेन विलक्षणशोभावत्वस्य च सूचकत्वादुचितमेवेति । इह स्वकीशादिः प्रागुक्तेव नायिका रसश्च । विरहातुरो नायकः । चरमपदे छुप्तोपमादिरलंकारः । वसन्तिति-लकावृत्तम्—'उक्ता वसन्ततिलका तभजा जगौ गः' इति ॥

अथैवं विरहार्ततां नायकस्य संख्यादिद्वारा ज्ञात्वा द्वितीयदिवसे सायं स्वयमेवाभ्सितां सीतां राधां वा श्रीरामः श्रीकृष्णो वा राकापीयूषकरापेक्षयापि निष्कलङ्कत्वादिना लोको-त्तराननसौन्दर्थवर्णनेनाभिनन्दयति—

## कस्तूरिकातिलकमालि विधाय सायं स्मेरानना सपदि शीलय सौधमौलिम् । प्रौढिं भजन्तु कुमुदानि मुदामुदारा-मुल्लासयन्तु परितो हरितो मुखानि॥ ४॥

कस्त्रिकेति । अयि आलि । स्वतोऽभिसरणतः सखीप्राये प्रिये इत्यर्थः । एतेन वक्ष्मणाप्रार्थनकरणयोग्यत्वं व्यङ्ग्चम् । त्वं कस्त्रिकातिलकं निजवदनस्य मृगाङ्गतौल्यार्यः मृगमदिविशेषकमित्यर्थः । एवं च तन्मुखस्य निष्कलङ्कत्वेन पूर्णचन्द्रापेक्षयापि विलक्षणाः न्दप्रदत्वं द्योत्यते । विधाय ललाटे कृत्वा । अद्य सायं स्वयमभिसरणात्स्मेरानना । स्मेरम् गन्तुकमानादिजन्यरोपावमोपेण नैसगिकमन्दहासगुक्तमित्यर्थः । एतादृशमाननं मृ यस्याः सा तथा । स्मितवदना वर्तस एवेति यावत् । अतः सपदि झटितीत्पर्थः । एते यदि विलम्बं कुर्याश्चेत्कदाचित्पूर्ववत्पुनर्मानवशाद्रोपकषायिताननापि स्याः। तदानीं वक्ष्यम् णास्मत्समीहितं न स्यादित्युपालम्भेन किंचिद्विनोदोऽपि द्योतितः । समयातिक्रमभी मृख्यं प्रयोजनम् । सौधेति । नैजराजमन्दिरमूर्थानमित्यर्थः । शिलयाधिरोहेति योजन

किमर्थः मिति चेत्तदाह—प्रौदिमित्यायुत्तरार्धेन । कुमुदानि कैरवाणि न त्वञ्जानि । मुदामान-न्दान्छ्न । 'मुत्प्रीतिः प्रमदो हर्षः' इत्यमरः । उदारां निरित्तशयाम् । एतेन चन्द्रदर्शनजन्या-नन्दस्य तेषां प्रायः प्रतिदिवसं सत्त्वेऽिप तस्य सातिशयत्वात्त्वद्वदनदर्शनजन्यस्य निरित् शयत्वा च त्वदाननं लोकोत्तरसुन्दरमेवेति सूचितम् । प्रौदिं प्रौदताम् । भजन्तु । स्वीकुर्व-नित्वत् पर्थः । तथा हरितः 'दिशस्तु ककुभः काष्टा आशाश्च हरितश्च ताः' इत्यमराद्दिश इत्यर्थः । मुखान्याननवत्स्वस्वाप्रिमपुरोदेशानिति यावत् । उल्लासयन्तु प्रोज्वलयन्त्व्य-न्वयः । तस्मात्कुमुदानन्दसंदोहार्थं सकलदिङ्गुखविकासार्थं च त्वया निरुक्तव्यापारवत्या द्वतं भाव्यमिति भावः । अत्र कुमुदहरित्पदाभ्यामहो नपुंसकानां स्त्रीणां चापि यदानन-वित्रं गेकनेन यदानन्दोदयस्तदा किमु वक्तव्यं तदाननिरिक्षणेन क्षणेनेव पुंसां विलक्षणोऽसा-वित्रं व्यज्यते । इह स्वकीया परकीया वा मध्याभिसारिका नायिका । मुदितो नायकः । संस्थागारम्भः श्वङ्गारः । आधिक्याभेदरूपकमलंकारः ॥

एवं प्रार्थनतस्तथा चरणोत्तरं निरुक्तकुमुदानन्दादिव्यवहारे जायमाने पुनरप्यतीव गर्वि-ताःयां सीतायां राधायां वा सत्यां ततः सुरतादिविलासमलभमानः श्रीरामः श्रीकृष्णो वा भू दिवारं प्रेरितामपि तद्वचनानादरेणेतः परमुपेक्षेव त्वया विधेयाधुनेत्युपदिशन्तीं तिष्प्रय-सः स्ति विक्ति—

## तन्मञ्ज मन्दहसितं श्वसितानि तानि सा वै कलङ्कविधुरा मधुराननश्रीः। अद्यापि मे हृदयमुन्मदयन्ति हन्त सायंतनाम्बुजसहोदरलोचनायाः॥ ५॥

तन्मिक्क्वित । 'मन्दमञ्जु' इत्यपि पाठः । हे प्रियाप्रियसिख । सायंतनेति । सायंकालिक्रिक्मलसाद्दर्यशालिविलोचनायाः प्रकान्तस्वप्रियाया इत्यर्थः । एतेन तस्यां सुरतमुखनिमीलितनेत्रत्वं ध्वन्यते । तत्पूर्वं कदाचित्सुरतसमये समनुभूतिमत्यर्थः । यद्यपि वक्ष्यमाणहसितस्पोक्तनायिकायां नैसिंगिकत्वेन प्रागुक्तसोधमोल्यिधरोहणप्रार्थनकालीनत्वैकौचित्यादुक्तकालिकत्वमयुक्तमेव, तथापि श्वसितसायंतनपदाभ्यां तात्पर्यतः प्रोक्तावसरीयत्वस्येव तत्र सुग्रटमानत्वाद्युक्तमेवोक्तव्याख्यानम् । एतेन निरुक्तमानादिवशाद्वित्रिदिनमपि संभोगालाभप्रयोजकत्वेन कोटिकल्पायमानमेव ममेति स्वातुरत्वं व्यज्यते । एतादशं मञ्जु 'मनोइं मञ्जु
मञ्जलम्' इत्यमराचारुचन्द्रिकया चेतोहरिमित्यर्थः । तिहं किं प्रहसितं प्राम्यजनवत् ।
क्रित्याह—मन्देति । तेन तस्यामुक्तमोक्तमत्वं द्योत्यते । तथा तानि निरुक्तकालीनान्येव श्वसिस्वानि पद्मिनीजातीयत्वेन सुरतिशान्तिजनितसुरिमितरोच्छ्वासजातानीत्यर्थः । एतदिप तस्यैव
ग्विरिपोषकम् । तेनोक्तकालिकत्वेन स्मितादिष्वलौकिकत्वं ध्वन्यते । तथा सा तात्कालिक्रिक्वः विभिन्नतम् । न त्वयं गुणकथनारोपः स्वप्रेमविषयतयेत्याशयः । कलद्वेति । कन्
क्रिक्वः कपोलिनिर्मितकस्तूरीपक्तरचनलक्षणलाञ्छनिवशेषः । एवं च तन्मुखस्य प्रकृत्येव र-

म्यतमत्वान्मण्डनानपेक्षत्वेऽपि तस्य शास्त्रादिसंप्रदायेकपरिपालनौपियकत्वेनादर्गियत्वं योत्यते । तेन विधुरा सुरतश्रमनिर्मित्वर्मवशात्तदपसारणात्तच्छून्येत्यर्थः । अत एव मधुरा । भधुरं रसवत्स्वादुप्रियेषु मधुरोऽन्यवत्' इति विश्वात्सरसेत्यर्थः । एतेन हीरकादेनिष्कालङ्क-स्थापि निरुक्तकान्तिमत्वव्युदासः सूचितः । एतादशी याननश्रीर्मुखलक्ष्मीरित्यर्थः । किचित्त मञ्जूमन्देति मधुराननेति च पदैक्येनैव व्याचक्षते । तेषां सर्वथासमस्तपदात्मकवैदर्भीरिति-मत्त्वस्य मधुररसपरिपोषकत्वानभिज्ञत्वमेव मूलम् । एतानि धर्मजातानि । हन्तेति विदे । अद्याप्येतावित भूरितरकाले गतेऽपीत्यर्थः । एवं च प्रागुक्तं स्वादुरत्वमेव परिपोषितम् । मे मम हृदयं स्वान्तम् । उन्मदयन्ति स्मृतिशतौरुन्मत्तं कुर्वन्तीत्यन्वयः । अतस्त्वया शीघ्रं ताद्यच्यनपाटवेन साभिसारणीयेव, अन्यथास्माकमुन्मत्त्वाताद्यापातेन वैपरीत्यमेव संभाव्यत इति भावः । अत्र मध्या मानवती प्रकृता स्मृतिविषयीभूता तु परितृता स्वकं या परकीया वा नायिका । व्याकुलो नायकः । विप्रलम्भः श्वःहारः । कलङ्केत्याधिक्यतादृष्य-ह्रपकं सायंतनेति लुप्तेपमा चालंकारः ॥

एवं निवेदितनिजवृत्तया सख्या सामाद्युपायैः प्रतिवोधिता सती सीता राधा वा द्विती-यदिने प्रससादेति कविः संवर्णयति—

## प्रातस्तरां प्रणमने विहिते गुरूणा-माकर्ण्य वाचममलां भव पुत्रिणीति । नेदीयसि प्रियतमे परमप्रमोद-पूर्णादरं दियतया दिधरे हगन्ताः ॥ ६॥

प्रातस्तरामिति । दियतया प्रकृतनायिकया प्रातस्तरामत्युषःकाले गुरूणां श्वश्र्प्रभ् तीनां प्र्च्यानाम् । प्रणमने प्रकर्षेण धर्मशास्त्राद्युक्तक्रमाद्यनुसरणलक्षणोत्कर्षेण नमने नमस्करणे । विहिते विधिवत्कृते सित । अथ त्वं पुत्रिणी पुत्रवती भवेत्यमलां निष्कपटां वाचं वाणीम् । अर्थादुक्तगुरूणामेवाशीर्वादभारतीमित्यर्थः । आकर्ण्य श्रुत्वा । नेदीयिति निकटविति प्रियतमे श्रीरामे श्रीकृष्णे वा । स्वप्रेमिविषयीभृते कान्त इति यावत् । परमिति । परमि निरुप्तः स चासौ प्रमोदो हर्षस्तेन पूर्णो निरविधिक आदरः सत्कारो यथा स्याक्तथेत्यर्थः । द्यन्ताः । न तु दगन्तः । कटाक्षा इत्यर्थः । एवं च तेषां पौनःपुन्यं ध्वन्यते । दिधिरे स्थापिता इति संबन्धः । न तु प्रेषिताः । तथा च पुनस्ततः स्वापाङ्गानाकर्षणात्प्रतिक्षणं नवनवापाङ्गास्तत्रैव निधीयन्त इत्यर्थसमाजव्यज्ञनेन प्रसादप्राचुर्ये सूचितम् । इत्यं च 'उन्तमानां क्षणं कोपः' इति वाक्येन तथासौ झटिति सुप्रसन्ना बभ्वेति भावः । ततः पुत्रस्य भवत्संमोगैकसाध्यत्वादद्याद्दं स्वरसत एव संपादिष्याम्येवेत्याश्वासनं नायकं प्रति द्योत्यते । अत्र मध्या सुप्रसन्ना स्वकीया परकीया वा नायिका । प्रहृष्टो नायकः । संभोगलेशः श्रुक्ताः । स्वभावोक्तिरलंकारः ॥

अथ यावित्रशि तदिभसरणं निरुक्ततदीक्षणमेवानुसंद्धानः श्रीरामः श्रीकृष्णो वा या-मचतुष्ट यविश्लेषमप्यसिहष्णुः सन्स्वमनस्येव विलपति—

# गुरुजनभयमद्विलोकनान्तःसमुदयदाकुलभावमावहन्त्याः। दरदलदरविन्दसुन्दरं हा हरिणदृशो नयनं न विस्मरामि॥ ७॥

गुरुजनेति । अहम् । हा इति खेदे । हरिणदृशो मृगाक्ष्याः सीताया राधाया वा । गुविति । गुरवः श्रश्रप्रभृतयो ये जना लोकास्तभ्यो भयं तत्संनिधौ प्रियवीक्षणानौचित्यसाध्वसं तथा मिद्दलोकनमनुपदोक्तमित्रिरीक्षणं च ताभ्यां योऽन्तःसमुद्दयन्मनस्याविर्भवन्य
आहं कुलभावो विद्धलोभावस्तमावहन्त्या दधत्याः । अनेन लजाभयलालस्यवैद्धव्यं सूचितम् ।
अत् । एव—दरेति । किचिदुन्मीलद्म्भुजमञ्जलम् । त्रिभागभङ्गुरमित्यर्थः । एतादृशं नयनम् । न तु नेत्रे । तेनोक्तरसपोष एव । न विस्मरामि । पुनः पुनः स्मराम्येव । दृदसंस्वितिरिति योजना । तस्मात्कदेन्द्दयः स्यादित्यौत्कण्ड्यं व्यज्यते । इहोक्तेव नायिका ।
उत्त्विण्ठतो नायकः । विप्रलम्भः श्वङ्गारः । लुप्तोपमालंकारः परिकरश्च । पुष्पिताम्यावित्तम् । उक्तं हि वृत्तरत्नाकरे—'अयुजि नयुगरेफतो यकारो युजि च नजौ जरगाश्च
प्राध्यताया' इति ॥

ततः सायमभिस्तां सीतां श्रीरामो राधां प्रति. श्रीकृष्णो वा परमप्रहृष्टः संस्तत्कुचा-वेश्व प्रथमं संभोगारम्भस्यालिङ्गनपूर्वकत्वेन कामशास्त्रे निर्णातत्वात् 'अष्टवर्षा भवेत्कन्या नत्ववर्षा तु रोहिणी । दशवर्षा भवेद्रौरी अत ऊर्ध्वं रजस्वला ॥' इति स्पृतेरेकादशवर्षा-विश्वयःक्रमेण पञ्चवाणप्रेरणयैव पञ्चविधत्वं प्राप्तत्वेन वर्णयति—

#### बदरामलकाम्बदाडिमाना-मपहत्य श्रियमुन्नतां क्रमेण । अधुना हरणे कुचौ यतेते दियते ते करिशावकुम्भलक्ष्म्याः ॥ ८॥

बदरेति । अयि दियते भो प्रेयसि, ते तव कुचौ वक्षोजौ क्रमेण । बदरेति । अ-नोत्तरोत्तरमहत्त्वकिठनत्वाधिक्यं ध्वन्यते । उन्नतां महतीम् । वर्तुलत्वाद्यनेकधर्मेर्गुरुतरामि-यर्थः । श्रियं शोभाम् । न हि क्रममन्तरा महत्याः श्रियो हरणम् । तेन तयोः परमनी-तेनिपुणत्वान्मन्मनोहारकत्वं कैमुत्यसिद्धमेवेति द्येत्यते । अपहृत्य बलाहृहीत्वेत्यर्थः । अ-णुनेदानीम् । करीति । करिणो गजस्य यः शावः पोतः । एतेन व्याममाह्यस्तनीत्वा-शिक्ता शबरतरुणीत्वादेर्व्युदासः । तेन पिश्चनीत्वं तस्यां व्यज्यते । तस्य यौ कुम्भौ करटौ तयोर्या लक्ष्मीः शोभा तस्या इत्यर्थः । हरणे यतेते यत्नं कुरुत इत्यन्वयः । एवं न्व लोके प्रायेण गजान्तलक्ष्म्या एव संपाद्यत्रप्रवादात्तत्संपादने निरुक्तकुचाभ्यां कृते सेत्यस्यां प्रौहावस्थात्वमेव स्यात्तथा च प्रागुक्तरीतिकोऽविवेकम्लकः प्रायो मानो नैव स् दिति किंचिदुपालम्भः स्वावश्योपभोग्यत्वं च सूचितम् । इह मध्यानुकूला स्वकीया प किया वा नायिका । मुदितो नायकः । संभोगारम्भः श्वङ्गारः। पर्यायविशेषोऽलंकारः । तदुक्त म्— पर्यायो यदि पर्यायेणेकस्यानेकसंश्रयः । पद्मं मुक्तवा गता चन्द्रं कामिनीवदनप्रभा ॥ इति । प्रक्वते तु पर्यायेणेकस्यानेकश्रीहर्त्वेनैवानेकसंश्रयस्तथापरश्रीहरणयतमानत्वेन पीति विशेषः ॥

अथैवं कुचवर्णनोत्तरमालिङ्गनं संपाद्य क्रमागतं चुम्वनं संपादियतुं श्रीरामः सीतां प्रति श्रीकृष्णो राधां प्रति वा तत्कपोल्णालिमेव तुरीयपुमर्थापादकतुरीयाश्रमप्रवृत्तियोग्योदान्दि-क्रिक्तोत्प्रेक्षते —

#### कपोलपालिं तव तन्वि मन्ये लावण्यधन्ये दिशमुत्तराख्याम् । विभाति यस्यां लिलतालकायां मनोहरा वै-श्रवणस्य लक्ष्मीः ॥ ९॥

कपोलेति । हे तन्त्रि कृशाङ्गि । एतेन निरुक्तगाद्यालिङ्गनासिहण्णुत्वेन सौकुमार्यातिशयः सूचितः । तथा हे लावण्यधन्ये । मौक्तिकसदृशकान्त्याख्याते इत्यर्थः । एतेनोत्तमतमत्वं द्यो-तितम् । तव । इमामित्यध्याहारस्तु वक्तुस्तदेकासक्तत्वेनानवधानताद्योतकत्या रसैकपोष्ठ-कृत्वाद्धण एव । तथा चाङ्गुलिनिर्देशः प्रत्यक्षत्वेन तस्यां व्यज्यते । कपोलपालि कपोल्क्त्वलाम् । उत्तराख्यामुद्रक्संशां दिशमेवाहं मन्ये तर्कयामीति योजना । कुत इत्यत आह—विभातीत्याद्युक्तरार्धेन । यस्यां कपोलपाली । पक्षे निरुक्तदिशि । लिलेतित । लिलेताः स्वन्दरा अलकाश्चृणंकुन्तला यस्यां सा तथा । पक्षे लिल्ता रम्या अलका कुवरनगरी यस्या सा तथा । एतादृश्यामित्यर्थः । अत एव व निश्चितं श्रवणस्य कर्णस्य । पक्षे पदृक्यम् । कुवेसस्य । 'किनरेशो वैश्रवणः' इत्यमरः । लक्ष्मीः शोभा । पक्षे संपत् । मनोहरा रम्यतमा । विभाति परिस्फुरतीति संबन्धः । तस्मात्कपोलचुम्बनं देहीत्याशयः । इह हेत्र्लेक्षा तद्ध-टको भङ्गश्चिष्वश्चालंकारः । शेषं तु प्राग्वदेव ॥

एवं संपादिते सित निरुक्तरात्रावातृति सक्तरसंभोगे राज्यन्तरे पुनर्लीलया प्रणयकु-पितां सीतां श्रीरामो राधां श्रीकृष्णो वालक्ष्य तत्प्रसादनार्थे तित्प्रयसखीं प्रति तल्लीला. पारवर्थं स्वस्य वर्णयति—

#### नीवीं नियम्य शिथिलामुपसि प्रकाश-मालोक्य वारिजदृशः शयनं जिहासोः।

#### नैवावरोहित कदापि च मानसान्में नाभेः प्रभा सरसिजोदरसोदरायाः॥ १०॥

नीवीमिति । अयि प्रियाप्रियसिख, उषित प्रातः । प्रकाशं सौरालोकलेशमालोक्य दृष्ट्वा । शिथिलां पूर्वरात्रौ सुरतार्थमौत्सुक्यात्स्वत एव च्युतां नीवीं स्वज्ञधनवसन-प्रितः । नियम्य वामकरेण संरुद्ध्य । शयनं निद्राद्यनुक्लावस्थानं जिहासोस्त्यक्तिमिच्छोः । एता दृश्या वारिजदृशः पद्माक्ष्याः । अतएव । सरसिजेति । सरसिजं कोकनदमेव प्रकृते वक्ष्यमाणसारस्यवशाद्वाद्यम् । तस्य यदुद्रं मध्यभागस्तस्य सोदरा सादृश्यातिशयात्सहो-द्रिरभगिनीसमा । तस्या दृत्यर्थः । एतादृश्या नाभेः शरीरमध्यप्रन्थेः प्रभा कान्तिः । मे मम् मानसादृन्तःकरणात् । पक्षे सरोविशेषात् । कदापि च कदाचिद्रिष । नैवावरोहत्य-पग च्छतीत्यन्वयः । नाभेः स्वभावतो निम्नतमत्वगौरत्वावर्ताकारत्वादिना कमलमध्यग-तप्शतवर्णकाणकासाम्यान्नीवीनिरोधनियोजितकराङ्गुल्या रक्तकान्तिमण्डितत्वेन कोकन-दीथत्वावभासयोग्यत्वाच पुनः सुरतौतकण्ठ्यजनकत्वेन तद्विलक्षणप्रभानुभवस्य संस्कार-द्यान्यात्यवर्षाद्वयनोचित्यनौत्तिक्षयपोष्कल्याच तत्प्रभायाः स्मृतिद्वारा निरुक्तनाय-क्वित्तानवरोहध्वनितिनिरुक्तनायिकाविषयकामिलाषपरिपोषकतैवेति कदापि चेति पदैः स्मृतितम् । तस्मात्त्वं शीद्रमेव तां प्रसाद्येत्याशयः । अत्र मानवती प्रकृता लीलावती तु समृता मध्या स्वकीया परकीया वा नायिका । उत्सुको नायकः । विप्रलम्भः श्वकारः । ल्युत्रोपमा स्वभावोक्तिश्वालंकारः ॥

अथ तत्सौजन्यमुपन्यस्पति — आहीष्ट्रित्यादिद्वाभ्याम् ।

आलीषु केलीरभसेन बाला मुहुमेमालापमुपालपन्ती । आरादुपाकर्ण्य गिरं मदीयां सौदामनीयां सुषमामयासीत् ॥ ११॥

बाला । अत एव । प्रथमचरणशेषः । ममालापं मद्विलासीयमाभाषणम् । सौदामनीयां पृतिहित्सौदामनी' इत्यमराद्विशुत्संबिन्धिनीम् । सुषमां 'सुषमा परमा शोभा' इत्यपि तहुक्ते-विलक्षणचापल्येन लोकोत्तरकान्तिमित्यर्थः । अयासीदगमत् । एवं च लजातिशयः सू-वित्तः । अत्र लिजता मध्यादिर्नायिका । शेषं तु प्राग्वदेव । उपजातिर्वृत्तम् ।।

> मुधेव मन्तुं परिकल्प्य गन्तुं मृषेव रोपादुपंजल्पतो मे ।

#### उदशुचञ्चन्नयना नताङ्गी गिरं न कां कामुररीकरोति॥ १२॥

मुधेवेति । व्यर्थमेव । मन्तुं 'आगोऽपराधो मन्तुश्च' इत्यमराद्रोषम् । उदिति । उद्गतान्य-श्रृणि याभ्यां ते तथा । अतएव चब्बती चपले तादशे नयने यस्याः सा तथा । अतएव नतेति । कां कामपि गिरं नोररीकरोति नैवोच्चारयतीति योजना । वर्तमानप्रयोगात्पर्मासु-श्चीलत्वं द्योत्यते । चकारेति भूतार्थकपाठेऽपि वक्तृभाषणक्षणाव्यवहितप्राकक्षणावच्छित्रन-त्वेन तत्सांगत्यात्तादर्थ्यमेवेति तत्त्वम् । अत्र खिन्ना मध्यादिर्नायिका । लुप्तोपमेतरत्सर्वे प्रा-क्तनमेव । उपेन्द्रवन्नावृत्तम् ॥

ननु 'मांसपाञ्चालिकायास्तु यन्त्रलोलेऽङ्गपञ्जरे । स्नाय्वस्थित्रन्थिशालिन्याः स्त्रियाः किमिव शोभनम् ॥' इत्यादि श्रीमद्वासिष्ठायुक्तरीत्या श्रीमद्भिविवेकिभिरेव भाव्यम्, किम नेन पामरजनसाधारणेन तदौरकण्ठ्येनेति सख्याशयमाशङ्क्य सामान्यव्यास्या तां प्रत्याह—त्व्विधीत्यादिना ।

### तदवधि कुशली पुराणशास्त्र-श्रुतिशतचारुविचारजो विवेक:। यदवधि न पदं दधाति चित्ते हरिणिकशोरदृशो दृशोर्विलास:॥ १३॥

श्रीराम एव हे सिख, विवेकः कुशली क्षेमशाली तदवध्येव तावत्कालमेव। न तर्ध्विमित्यः धिकम् । किमवधीति तदाकाङ्क्षितं प्रयति—यदवधीत्युत्तरार्धेन । हरिणेति साभिप्रायम् कुरङ्गशावाक्ष्या इत्यर्थः।तत्रापि हशोः,न तु हशः । तत्रापि विलासः,न तु भासः।एतेन सानुरागापाङ्गतरङ्गितत्वं तत्र व्यज्यते। स यदवधि चित्ते नायकमनित पदम् । चरणोपलक्षितं स्वसंचारिमिति यावत् । न दधाति तदवधीत्यादि पूर्वेण संबन्धः । ननु नह्यापातिकलोकिकविवेक्षमात्रेण कामिनीविषयकः कामः शाम्यत्यतो निरुक्तिविवेकं विशिनष्टि—पुराणेति । उत्तरोक्तराधिक्यध्वननार्थे शास्त्रादियहः । तासामपि शतं तस्यापि चारुरुपक्रमादितात्पर्यावधारणपूर्वकः, न त्वापातिकः। 'शतवारविचार्—' इति पाठे त्वावित्तरसकृदुपदेशादित्यधिकरणार्थो वोध्यः । एताहशो यो विचारः प्रमाणानुग्राहकलोकिकादियुत्त्त्यूहापोहस्ततो जायत इति त्येत्यर्थः । ईहशोऽप्यसौ तावदेवायुष्मान्यावन्नोक्तकटाक्षच्छटास्मृतिरतः सैव शीव्रं त्वया प्रसादनीयत्याशयः । उक्तं हि—'अनुरक्ताङ्गनालोललोचनालोचनाकृति । स्वस्थीकर्तु मनः शक्तो न विवेको महानिष्॥' इति । अत्र विवेकस्य निरुक्तजन्यतोक्तया नित्यसिद्धविवेकाख्यसार्वरुपशक्तेः श्रीकृष्णस्य व्युदासः सूचितः । श्रीरामस्य तु बृहद्वासिष्ठोक्तरीत्या सनत्कुमारदत्तान्वरणागमनशापाङ्गीकरणलक्षणभक्तानुग्रहणादिमनुष्यनाख्यलीलान्यनपाववत्वेन तदुचितमेन

वेति न क्रांSिप शङ्कावकाशः । इह हरिणेत्यादौ परिकराङ्कुरादिरलंकार एवाधिकः । परकी-यामन्तरा नायिकादिकं तु सर्वे प्राग्वदेव । श्रीकृष्णे मोहावर्णनात् ॥

अयोहंकण्ड्योत्कट्याच्छ्रीरामस्तावित्रहक्तसखीसमक्षमेव स्वमनोर्थं प्रथयित-

### आगतः पतिरितीरितं जनैः शृण्वती चिकतमेत्य देहलीम् । कौमुदीव शिशिरीकरिष्यते लोचने मम कदा मृगेक्षणा ॥ १४ ॥

आगत इति । भो भर्तदारिके सीते, तव पतिः श्रीरामस्त्वन्मिन्दरं प्रत्ययमागत इति जनेः सखीजनैरीरितं कथितं वाक्यजातं श्रण्वत्येव सती, न तु श्रुत्वा । तेनादरातिशयो द्योत्यते । अत एव चिकतं यथा स्यात्तथा । देहलीम् । प्रत्युह्मनिवधया मिन्दरद्वारान्तःप्रदेशस्य श्री प्रतीत्यर्थः । एतेन मर्यादातिशयः सूचितः । एवं चिकतपदेनौत्कण्ठ्यातिशयश्च । मृगिति । हरिणाक्षी जानकी । तेन लोचनयोश्चाञ्चल्याधिक्यालालस्योत्कर्षो व्यज्यते । कौमुदी शरद्वाकाचिन्द्रकेव मम लोचने कदा शिशिरीकारिष्यत इत्यन्वयः । एतेनाशंसाधिक्यं ध्वनी । अत्र पतिपदात्स्वकीयेव मध्योत्कण्ठिता नायिका । स एव नायकः । विप्रलम्भः श्रुद्धाणः । चपलातिशयोक्तिः पूर्णोपमा लुप्तोपमा चालंकारः । स्थोद्धतावृत्तम् । तदुक्तम् — श्री किराविह स्थोद्धता लगौ इति ॥

न् न्वेवं जानक्याः प्रत्युद्रमादिसंप्रदायः कदाचिदनुभ्तः किंवा कामुकतया केवलमुत्पे-स्यत् इत्याशङ्क्षय प्रागेवं प्रत्यहमनुभृतमेवेति श्रीरामस्तत्सखीं प्रति यथावृत्तं निवेदयति—

> अवधौ दिवसावसानकाले भवनद्वारि विलोचने दधाना। अवलोक्य समागतं तदा मा-मथ रामा विकसन्मुखी बभूव॥ १५॥

अवधाविति । भो सिख, तदा निरुक्तमानावस्थापूर्वकाले । रामा । रमयते सारामा । रूपलाव ण्यादिभिः शरीरधर्मैः पातित्रत्यादिभिर्मनोधर्मेश्च तद्वशीकरणनिपुणा वैदेहीत्यर्थः । एतेलाव ण्यादिभिः शरीरधर्मैः पातित्रत्यादिभिर्मनोधर्मेश्च तद्वशीकरणनिपुणा वैदेहीत्यर्थः । एतेनान्, पेक्षणीयत्वं द्योत्यते । दिवसेति । सायंसमयरूप इति यावत् । अवधौ । 'अवधिस्त्ववनान्, स्यात्सीिम्न कालेऽपि चाविधः' इति विश्वादन्तःपुरानागमनप्रयोजकपरिसमाप्ताविसान्ने। स्यात्मिन्न स्थात्वे। स्वात्मिन्ने। स्वात्मिने। स्वात्मिने।

तेन वदनेऽरिवन्दत्वं व्यज्यते । तेन तत्काले तिद्वकासादद्भतरसेन लोकोत्तरानन्दो ध्व-नितः । तस्मात्त्वयाधुना तत्प्रसादनार्थं यिततव्यमेवेति भावः । इह स्मर्यमाणा अनुकूला वर्तमाना मानवती स्वकीया मध्येव नायिका । उत्सुको नायकः । विप्रलम्भः श्वेङ्गारः । काव्यलिङ्गमलंकारः ॥

अथ निरुक्तसर्खी प्रत्येव श्रीरामः सीतायाः श्रीकृष्णो राधाया वा शीघ्रं वशीकेरणप्र-योजकस्वीत्कण्ठ्यद्योतकस्वविषयकतदनुरागौत्कठ्यमपि प्रकटयति—वक्षोजाप्रमित्यादिभि-स्त्रिभिः—

# वक्षोजायं पाणिनामृश्य दूरं यातस्य द्रागाननाञ्जं प्रियस्य । शोणाय्राभ्यां भामिनी लोचनाभ्यां जोषं जोषं जोषमेवावतस्थे ॥ १६॥

हे सिख, कदाचिदेकान्ते वक्षोजाग्रं कुचाग्रम्, न तु कुची कुचं वा। तेन विनोदः सूचितः। पाणिना करेण। आमृश्य। ईषत्स्पृष्ट्वेत्यर्थः। द्राक् । 'द्राक्षाङ्क सपदि द्वते' इत्यमराच्छीग्र रिव्यर्थः। द्रां यातस्य तत्रापि प्रियस्य प्रीतिविषयस्य। ममेत्यर्थः। एतेन वक्ष्यमाणरोषस्य प्रात्तिविषयस्य। ममेत्यर्थः। एतेन वक्ष्यमाणरोषस्य प्रात्तिः प्रोद्दीसकामापूर्तेः कोपना। पूर्वोक्तनायिकति यावत्। शोणेति। अरुणकोणाभ्यापित्यर्थः। एवं च हार्दस्य कोपाग्नेविहः प्रभापि व्यक्तिता। एतादशाभ्यां लोचनाभ्याप् । जोपं विनोदानुसंधानात्प्रथमं सुखं यथा स्यात्तथा। ततः। जोपं किमथ निकटमभिसतिव्यं न वेति संदेहात्त्र्णीं यथा तथा। पुनः। जोपमेव किमनेनेदं मन्मदनोद्दीपनं विधाय तदः पूरणमयुक्तं कियत इति धिगेनमिति मर्यादोङ्कत्तभ्यननं च यथा तथैवावतस्थ इत्यन्वयः। 'त्र्णामर्थे सुखे जोपम्' इत्यमरः। 'जोपं सुखे प्रशंसायां तूणीलङ्कनयोरिप' इति कोशान्तरमिति। यद्वा जुषित्वा जुषित्वा पुनः पुनः संसेव्यत्यर्थः। शेषं तु प्राग्वदेव। तस्मात्त्वया द्रं नैव स्थातव्यम्। किं तु तल्प आगत्य मद्रतिसंपूर्तिरेव विधेयेत्याशयः। अत्र क्षुच्धा मध्या स्वकीया परकीया वा नायिका। विनोदी नायकः। संभोगः शृङ्कारः। क्षेषोऽठंकारः॥

गुरुभिः परिवेह्नितापि गण्ड-स्थलकण्डूयनचारुकैतवेन। दरदर्शितहेमबाहुनाला मयि बाला नयनाञ्चलं चकार॥ १७॥

गुरुभिरिति । श्वश्रृप्रभृतिभिः । पूज्यैरित्यर्थः । परिवेहितापि । अभिन्याप्तापीत्यर्थः । परि

ष्टिता'इ

णरम्या त्यपि पाठः । अपिनानुरागातिशयो व्यज्यते । गण्डेति । कपोलपालिकण्डुपनयनलक्ष-अनुभयने भेषेणेति यावत् । एतेन चातुर्यातिशयः सूचितः । दरेति । ईषत्प्रकाशितकूर्परोर्ध्वक-त्यते। गृत्तमुजकनकपुण्डरीकवृन्तेत्यर्थः । एतेन सुरताभिलाषः सौन्दर्योत्कर्षश्च द्यो-कटाक्ष्म एतादशी बाला निरुक्तनायिका मयि नयनाश्वलं लोचनपल्लवम् । संभोगदानसूचकं

मित्यर्थः । अत्र लुप्तोपमालंकारः । अन्यत्सर्वे प्राग्वदेव ॥

# गुरुमध्यगता मया नताङ्गी निहता नीरजकोरकेण मन्दम्। दरकुण्डलताण्डवं नतभू-लतिकं मामवलोक्य घूणितासीत्॥ १८॥

Sि ग्विति। अत एव। नतेति। मया। नीरजेति। कमलमुकुलेनेत्यर्थः। त्वत्कुचतोऽयं न्यूनो-तेत्य को वेति परीक्ष्यतामिति विनोदो द्योत्यते। मन्दं निहता। अन्यैरविज्ञातं यथा तथाभिह-च थै: । एतादशी सती सा । दरेति । ईषत्ताटङ्कनटनं यथा तथा । नतेति । नम्रभ्नूविक्षकं र्घृ यथा तथेत्यर्थः । क्रियाविशेषणद्वयेनानेन क्रमादावेगविनयौ ध्वनितौ । एवं मामवलोक्य िर्गणता कम्पिता । एतेन किमिदमकार्यसमीक्ष्येव प्रेक्षावद्भिरिप भवद्भिरित्याक्षेपो ध्व-ततः । अत्रापि रूपकमलंकारः । शेषं तु प्राग्वदेव ॥

पा एवं संप्रेरितसख्युपदेशादागतां सीतां प्रति श्रीरामो राधां प्रति वा श्रीकृष्णः किंचिदु-लिभते-

#### विनये नयनारुणप्रचारा प्रणतौ हन्त निरन्तराश्रधारा। अपि जीवितसंशया प्रयाणे नहि जाने हरिणाक्षि केन तुष्येः॥ १९॥

विनय इति । अयि हरिणाक्षि, त्विय मया विनये कृते सति तव । नयनेति । अरुणस र गोणवर्णस्य यः प्रचारोऽरुणप्रचारः । नयनयोररुणप्रचारो यसाः सा तथा । कुपिता भवसी-रें पर्थः । तर्हि विनयकापट्यसंभवभञ्जको नमस्कारः कार्य इत्यत्राह—प्रणताविति । हन्तेति है बद्दे । निरन्तरेति । निरन्तरमश्रुधारा यस्याः सा तथा । रुदिता भवसीत्यर्थः । तर्ह्युपेक्ष्ये-र्थं यत आह—अपीति । प्रयाणे मया गमने क्रियमाणे सति तु । जीवितेति । जीवितस्य संशयो र्मासाम् । एतादृशी संदिग्धजीवितापि भवसीत्यर्थः । अतस्त्वं केनोणयेन तुष्येः संतुष्यसी-वैयहं नहि जाने नैव जानामीति योजना । एतेन मौग्ध्या धैर्यानुरागा व्यज्यन्ते । 'प्रसाराः,' भिधाराः, 'संशयः, 'इति पाठे तु तव भवन्तीत्याद्यध्याहृत्येव योज्यम् । शेषं तृक्तार्थमेव । अत्र नध्या संबोध्या स्वकीयादिरेव नायिका । लुप्तोपमालंकारः । उक्तमेवान्यत् ॥

इत्यमुपालम्भवाक्येन पुनः कुपितायां सीतायां राधायां वा सत्यां श्रीरामः श्रीकृष्णो वा तल्पनिकट एवानल्पखिन्नत्वेन प्रसुप्तः सन्स्वप्ने तां तथाविधां दृष्ट्वासौ प्रबुद्धः स्विकट-स्थितागिव मूर्तिमतीं निद्रां प्रकल्प्य निरुक्तनायिकासंभाषणलाभजनकत्वेन तां स्तौति

# अकरुण मृषाभाषासिन्धो विमुख्य ममाञ्चलं तव परिचितः स्नेहः सम्यङ्मयेत्यभिधायिनीम् । अविरलगलद्धाष्पां तन्वीं निरस्तविभूषणां क इह भवतीं भद्रे निद्रे विना विनिवेदयेत् ॥ २०॥

अकरुणेति । हे भद्रे वक्ष्यमाणनायिकासंभाषणसुखदातृत्वेन कल्याणि निद्रे ,। तन्वीं निसर्गकृशाङ्गीम् । प्रेयसीमित्यर्थः । एतेन प्रकृतप्रणयप्रकोपप्रकर्षप्राकट्ये प्रयुक्तविर हवै-वश्यकार्श्यातिशयस्य कैमुत्यसिद्धत्वं ध्वनितम् । कोऽठौकिकगुणकश्चेतनादिसाधारणः प-दार्थः । भवतीं विना त्वामन्तरा विनिवेदयेत् । विशेषेण वक्ष्यमाणभाषणपूर्वकत्वलक्ष णिन तत्रापि नितरां बहुकालम्, न त क्षणमात्रं वेदयेज्ज्ञापयेदित्यर्थः । मांप्रतीति शेषः । न कोऽ प्य-न्यस्त्रिभुवनेऽपीत्यार्थिकम् । ननु द्रयत एव भवता भवत्प्रियाप्रायः सततमेवेति कोऽत्र एन-या स्वप्नतो विशेषः संपादित इत्यतस्तां विशिनष्टि—अकरुणेत्यादिना त्रिभिः । रे अकरुणे । एवं च कथमेतावत्कालं मत्प्रसादनोपेक्षा स्वानुमानेन मन्मथव्यथाविदापिभवता भावितेत्य रि क्षेपः सूच्यते । न च मया त्वित्प्रयसखीप्रार्थनाशतमेव त्वत्प्रसादनार्थं कृतम्, न तूपेक्षापीत्य ान क्षेप्यम् । अप्रामाणिकत्वादित्याह—मृषेति । एतेन धूर्तत्वं ध्वन्यते । सिन्धुपदेन त्रैकारि ५-कानाश्वसनीयवचनत्वं माधुर्यगन्धविधुरत्वं च । अत एव त्वं ममाञ्चलं बलात्कारेण धृतं : वन सनपल्लवं विमुश्चेति संबन्धः । अहो होर् /व मयाश्वलो धृतः, न तु बलात्कारेणेत्यत्राह-तवेति । मया तव स्नेहः सम्यक् ाचत इत्यभिधायिनीं वदन्तीमिति योजना । एते न यदि सम्यक्लेहः स्यात्तीहं कः ावत्कालविरहः सुसहः स्यादित्यादितर्कस्तर्क्यते । ते परमतिरस्कारो व्यज्यते '्रतएव । अविरलेति । सततस्खलदश्रधारामित्यर्थः । एतेना त्यसह्याधित्वं ध्वन्यते तत्रापि 'धनेन कान्ताम्' इत्युक्तेर्नवभूषणसमीहाया नवोढाचेष्ट त्वोक्तेश्व मया चुडामण्यादेर्भूषणस्य प्रदाने कृते ऽपि नैव प्रससादेति व्यनक्ति—निरस्तेति ऋजवस्तु त्यक्तस्वाङ्गीणाभरणामिति विवरिष्यन्ति । इह कुपिता स्वीयादिर्मध्येव नायि का । तत्परो नायकः । स्वप्रो व्यभिचारी भावः । विप्रलम्भ एव शृङ्गारः । परिकरका व्यिलङ्गादयोऽलंकाराः । हरिणीवृत्तम् । तदुक्तम्—'रसयुगहयैन्सीं स्री स्ली गो यदा हरि णी तदा' इति ॥

अथैवं प्रेयोवाक्यमाकर्ण्य तत्प्रेमदाद्यीवधारणेन सद्यः सुप्रसन्नया प्रेयस्या सह यथेच्छं स् रतसुखमुपमुज्य प्रातः सकलस्नानप्राकालिककृत्योत्तरं सर्ग्यं कालिन्दीं वा स्नातुमागत् सीतां राधां वालक्ष्य श्रीरामः श्रीकृष्णो वा तदर्थमेव तत्रैवागतः संस्तीरवर्तिन्यास्तस्य स्विप्रयद्शेनेनातिप्रसन्नं वदनारिवन्दं तथा विकासोन्मुखं नीरवर्ति कमलं प्रत्यपि मकरन्दलो भवशादुभयत्रापि धावमानां भ्रमरिकशोरसरिणमवलोक्य तन्मोग्ध्यं स्वमनस्येव वर्णयति—

> तीरे तरुण्या वदनं सहासं नीरे सरोजं च मिलद्विकासम्। आलोक्य धावत्यभयत्र मुग्धा मरन्दलुब्धालिकिशोरमाला॥ २१॥

त्वं मा भव। रवधार्यत इति भामिनी विलास न्य प्राप्तसंप्रह्मावं किशोरपदं हि (लेखक - पिडितराज जगनाप) १५ मध्या मुदिता रङ्गारः । भ्रा-वनिक्रयासंभ-द्याधिक्यलक्ष-सर्वं प्रकारची ओषधी मिळण्याचे एक मेब ठिकाण वेघटकांशदर्श-अक्षय मेडीकल सँन्ड जनरल स्टोअर्स

। पुनः परावृत्य लतीकुको नि-हेड़ितुं तत्स्क-

न्यू हनुमान नगर, गारखेडा परिसर, औरंगाबाद.

व सस्यापतााप ानजमुजकल्पलतामअरा तद्वक्षास स्वरीतुमूतगापयुवत्यन्तरकृतगाडा-भिङ्गनप्रसङ्गसंपन्नमौक्तिस्रग्जनितत्वगादिनिकोचनचिह्नमवलोक्य सद्यःकुपितया तया त-्नणादेवाकृष्टेति कविस्तत्कोपचापल्यं प्रकाशयति —

> वीक्ष्य वक्षसि विपक्षकामिनी-हारलक्ष्म दियतस्य भामिनी। अंसदेशविनिवेशितां क्षणा-दाचकर्ष निजबाहुवल्लरीम् ॥ २२ ॥

वीक्ष्येति । अत्र कामिनीत्युक्तचिह्रहेत्वर्थम् । एवं दियतपदं प्रियत्वसूचनात्तदंसदेशे स्वबाहुलतानिधानयोग्यताध्वननार्थम् । तद्वद्वल्लरीपदमपि तस्थामतिसौकुमार्यद्योतनार्थमेव बोध्यम् । स्पष्टमेवान्यत् । इह परकीया मध्या खण्डिता नायिका । वश्वको नायकः । वि-प्रलम्भः श्रङ्गारः । लुप्तोपमादिरलंकारः ॥

इत्थमुपालम्भवाक्येन पुनः कुपितायां सीतायां राधायां वा सत्यां श्रीरामः श्रीकृष्णो वा तल्पनिकट एवानल्पखिन्नत्वेन प्रसुप्तः सन्स्वप्ने तां तथाविधां दृष्ट्वासौ प्रबुद्धः स्विकट-स्थितागिव मूर्तिमतीं निद्रां प्रकल्प्य निरुक्तनायिकासंभाषणलाभजनकत्वेन तां स्तौति

#### अकरुण मृषाभाषासिन्धो विमुख ममाख्र छं

तव अविरल कः अकरणेति तन्वीं निसर्गक वश्यकाश्यातिश दार्थः । भवतीं तत्रापि नितरां न्यस्त्रभुवने ऽपी या स्वप्नतो विशे 15,255/= Dipolate एवं च कथमेता I and = popular क्षेपः सूच्यते । क्षेप्यम् । अप्राम कानाश्वसनीयव सनपलवं विमुक्त तवेति । मया यदि सम्यक्स्रे परमतिरस्कारे त्यसद्याधित्वं त्वोक्तेश्व मया ऋजवस्तु त्यक्तस्वाङ्गीणाभरणामिति विवरिष्यन्ति । इह कुपिता स्वीयादिर्मध्येव नायि

निद्र , प्रयुक्तविर हवे-साधारणः र्वकत्वलक्ष :।न कोऽ प्य-ते कोऽत्र म-। रे अकरण गा भावितेत्य त्रपेक्षापीत्य दिन त्रैकारि हारेण धृतं ध रेणेत्यत्राह-। ाना । एते क्यते । ते र्धः । एतेना नवोढाचेष्टा -निरस्तेति

२०॥

व्यिलङ्कादयोऽलंकाराः । हरिणीवृत्तम् । तदुक्तम्—'रसयुगहयैन्सीं म्री स्ली गो यदा हरि णी तदा' इति ॥ अर्थवं प्रेयोवाक्यमाकर्ण्य तत्प्रेमदाद्यीवधारणेन सद्यः सुप्रसन्नया प्रेयस्या सह यथेच्छं सु

का । तत्परो नायकः । स्त्रप्रो व्यभिचारी भावः । विप्रलम्भ एव शृङ्गारः । परिकरका

रतसुखमुपभुज्य प्रातः सकलस्नानप्राक्कालिककृत्योत्तरं सरम्ं कालिन्दीं वा स्नातुमागत सीतां राधां वालक्ष्य श्रीरामः श्रीकृष्णो वा तदर्थमेव तत्रेवागतः संस्तीरवर्तिन्यास्तस्य

स्वप्रियद्शेनेनातिप्रसन्नं वदनारिवन्दं तथा विकासोन्मुखं नीरवितं कमलं प्रत्यपि मकरन्दलो भवशादुभयत्रापि धावमानां भ्रमरिकशोरसरिणमवलोक्य तन्मौग्ध्यं स्वमनस्येव वर्णयिति—

#### तीरे तरुण्या वदनं सहासं नीरे सरोजं च मिलद्विकासम् । आलोक्य धावत्युभयत्र मुग्धा मरन्दलुब्धालिकिशोरमाला ॥ २१॥

तीर इति । रे मनः, इयमलिकिशोरमाला मुग्धा भ्रान्ता भवति । तथा त्वं मा भव । किंतु विवेकेन स्वरमण्यानन एव संसक्तं भवेति भावः । कुतोऽस्या भ्रान्तिरवधार्यत इति चेत्तत्राह—यत इयं तीरे तरुण्याः सहासं वदनं नीरे मिलिद्धिकासं सूर्योदयवशात्प्राप्तसं पुल्लभावं सरोजं चालोक्य मरन्दलुन्धा सत्युभयत्रापि धावतीति संबन्धः । अत्र किशोरपदं हि भ्रमयोग्यतार्थम् । एवं च तदानने पद्मान्यूनानितिरक्तत्वं व्यज्यते । इह मध्या मुदिता स्वकीया परकीया वा नायिका । हृष्टो नायकः । कटाक्षादिसंभोग एव श्टङ्गारः । भ्रान्त्यादिरलंकारः । यद्येकस्या अलिकिशोरमालाया ऐककालिकोभयकर्मकधावनिक्रयासंभन्विभावनमर्धजरतीयानौचित्याचेत्तर्व्वर्धस्तु कालभेदेन तबदा प्रथमं सौरभ्याद्याधिक्यलक्ष-णपिद्मनीजात्यधर्मतः सीतादिमुखे धावत्यसौ तदा तत्रापि नेत्रादिपद्मवैधर्म्यघटकांशदर्शनतस्ततः परावृत्य पुनः सरोजे धावित तत्रापि तादक्सौगन्ध्यालाभात्ततोऽपि पुनः परावृत्य तत्र धावः संदेहादिरेवासाविति रहस्यम् ॥

त्रिश्रीकृष्णः कुञ्जादौ निश्यन्यां गोपयुवितमुपभुज्य राधिकासंकेतितमालतीकुञ्जे निशिथे समागतस्तया प्रत्युद्रमनादिना सत्कृतश्च तदनन्तरं राकाचिन्द्रकायां तमालिङ्गितुं तत्स्कन्धे संस्थापितापि निजभुजकल्पलतामञ्जरी तद्वक्षसि खश्चभूतगोपयुवत्यन्तरकृतगाढाभिङ्गनप्रसङ्गसंपन्नमौक्तिस्रग्जनितत्वगादिनिकोचनचिह्नमवलोक्य सद्यःकुपितया तया तभूणादेवाक्रष्टेति कविस्तत्कोपचापल्यं प्रकाशयति—

# वीक्ष्य वक्षसि विपक्षकामिनी-हारलक्ष्म दियतस्य भामिनी। अंसदेशविनिवेशितां क्षणा-दाचकर्ष निजबाहुवस्त्ररीम्॥ २२॥

वीक्ष्येति । अत्र कामिनीत्युक्तचिह्नहेत्वर्थम् । एवं दियतपदं प्रियत्वसूचनात्तदंसदेशे स्वबाहुळतानिधानयोग्यताध्वननार्थम् । तद्वद्वळरीपदमिप तस्यामितसीकुमार्ययोतनार्थमेव बोध्यम् । स्पष्टमेवान्यत् । इह परकीया मध्या खिण्डता नायिका । वश्वको नायकः । वि-प्रकम्भः श्टङ्गारः । लुप्तोपमादिरलंकारः ॥ एवं कुपितायां राधिकायां सत्यां तत्प्रसादनार्थमन्येद्युस्तत्सखीं समुत्कण्ठियतुं श्रीकृष्ण-स्तल्लीला एव सुरतादिरूपाः स्मृत्वा संवर्णयति—दरानमदित्यादिचतुर्भिः ।

#### दरानमत्कंधरबन्धमीष-न्निमीलितस्तिग्धविलोचनाज्ञम् । अनल्पनिःश्वासभरालसाङ्गं स्मरामि सङ्गं चिरमङ्गनायाः ॥ २३॥

अत्र प्रतिपद्यं हे सखीति संबोधनाध्याहारो बोध्यः । अहमङ्गनायाः प्रकृताया राधि-कायाः सङ्गं संभोगं चिरं स्मरामीति योजना । तत्र हेतुं द्योतियतुं विशिनष्टि—दरेत्यादि-त्रिभिः । दरमीषदानमन्ती कंधरा 'शिरोधिः कंधरेत्यि' इत्यमराद्वीवा यत्र ताहशो बन्धः पुरुषायिताभिधः सुरतरचनाविशेषो यस्मिस्तत्रैव तत्संभवात्तमित्यर्थः । अत एव । ईषदिति । क्षिग्धपदेनानन्दाश्रसद्भावो व्यज्यते । किं चेतोऽपि तत्र विपरीतरतत्वमेवेति व्यनक्ति—अनल्पेति । अङ्गं शरीरम् , न तु हस्ताद्यवयवाः । तस्मादेताहगनुपमसुखदौ तां त्वं द्वृतं प्रसादयैवेत्याकृतम् । इह स्मर्यमाणा प्रमत्ता मध्या परकीयैव नायिका । प्रकृता तु कुपितैव । उत्कण्ठितो नायकः । विप्रलम्भः श्वःहारः । उक्त एवालंकारः ॥

#### रोषावेशान्तिर्गतं यामयुग्मा-देत्य द्वारं कांचिदाख्यां गृणन्तम् । मामाज्ञायैवाययौ कातराक्षी मन्दं मन्दं मन्दिरादिन्दिरेव ॥ २४ ॥

रोषेति । कोपवेगान्निर्गतं बिहर्गतम् । ततो यामयुरमात्प्रहरद्वयादनन्तरम् । द्वारं तन्मिन्दिस्द्वारमेत्यागत्य । कांचित्तत्सखीं प्रत्याख्यां निरुक्तमद्रोषकारणकथाम् । गृणन्तम् । जल्पन्तमिन्द्राः
थः । एतादृशं मामाज्ञायैव निरुक्तशब्दिलिङ्गेन ज्ञात्वैत । कातराक्षी प्रकृतमद्रोषवशाद्भीतचित्
तलोचना राधेत्यर्थः । मन्दिराद्रत्यागारादिन्दिरेव लक्ष्मीरिव सर्वाशरम्या मन्दंमन्दमाय यावीषद्विहराजगामेत्यन्वयः । एतेनार्जवौत्कण्ठ्यभीतिप्रीतिप्रणत्यादयो द्योत्यन्ते । अत्रोत्स्म् का मध्या परकीया नायिका । उपमालंकारः । शेषं प्राग्वत् । शालिनीवृत्तम् । तदुक्तम्'शालिन्युक्ता म्तौ तगौ गोऽव्धिलोकैः' इति ॥

हृदये कृतशैवलानुषङ्गी
मुहुरङ्गानि यतस्ततः क्षिपन्ती।
प्रियनामपरे मुखे सखीनामतिदीनामियमादधाति दृष्टिम्॥ २५॥

हृदय इति । अनुषद्गः संबन्धः । सखीनां मुखे त्वितप्रयः श्रीकृष्णः समागत इति प्रियनामप्

सित । इयं बुद्धिस्थत्वेन प्रत्यक्षा राधिका । तत्रेत्यध्याहारः । निरुक्तसर्खामुख इत्यर्थः । अतिदीनां दृष्टिमादधाति, न त्वादधाविति योजना । तेन स्वस्य रसपारवश्याद्भृतमिप तद्वृत्तं वर्तमानिमव भातीति ध्वन्यते । एवं च तस्या विरह्ळीळोत्कर्षः प्रतिबोधितः । तेनास्यां सौहादीतिशयः सूचितः । इह विरहिणी नायिका । शेषं तु पूर्ववदेव । काव्यळिङ्गमळंकारः ॥

#### इत एव निजालयं गताया विनताया गुरुभिः समावृतायाः । पारिवर्तितकंधरं नतभ्यू स्मयमानं वदनाम्बुजं स्मरामि ॥ २६ ॥

इत एवेति । पुरोवर्तिदेशत एव । वैनत्ये हेतुः—गुरुभिरिति । 'वनितायाः' इति पाठस्तु सरल एव । एतादृश्या राधायाः । परीति । विलत्रिशीवम् । नतेति । नते भुवौ यत्र । अत एव स्मयमानं स्मित्युतम् । एतादृशम् । वदनेति । मुखाङ्जिमित्यर्थः । एतेन हीप्रीत्यौ खोत्येते । इह सलज्जोत्कण्ठा नायिका । लुप्तोपमादिरलंकारः । शेषं प्राग्वत् ॥

अथ निरुक्तसखीसमक्षमेव वसन्तागमन्यञ्जकमलयानिलायुद्दीपनविभावासिहिष्णुतां क-थयन्श्रीकृष्णो राधिकाप्रसादनत्वरां सूचयति—

#### कथय कथमिवाशा जायतां जीविते में मलयभुजगवान्ता वान्ति वाताः कृतान्ताः। अयमपि खल्ल गुञ्जन्मञ्ज माकन्दमौलौ चुलकयति मदीयां चेतनां चञ्चरीकः॥ २७॥

कथयेति । अयि सिख, मे जीविते न तु धनादौ । तेन त्वयाधुना तत्प्रसादने विलम्परेशोऽपि न कार्य इति व्यज्यते । आशा संभावनापि । तेन वस्तुतस्तनेव स्थासतीत्यिन्तेक्क्वयं ध्वन्यते । कथिमव जायतामिति त्वमेव कथयेति संबन्धः । किमिति तत्संशयस्तन्त्राह—मलयेत्यादिना । तेन तेषु दाहकत्वानुमितं विषसंपृक्तत्वं ध्वन्यते । मलयाचलचन्दन्तसंविन्धत्वेन शीतादिमक्त्वं त्वविनाभावसिद्धमिति बोध्यम् । अत एव विरिहणो मे । कृतान्ताः 'कृतान्तो यमुनाभ्राता' इत्यमरान्मृत्यवः । एतादशा वाताः पवना वान्ति । प्रसरन्तीत्यर्थः । न केवलमेतावदेव किंत्वन्यदिष तथेति कथयति—अयमपीति । अयं प्रत्यक्षश्वव्यति भ्रमरोऽपि माकन्दमौलौ प्रमुलाम्रशिखरे मञ्ज मधुरं गुज्जन्तन्तनियां चेन्तनां 'प्रतिपञ्ज्ञप्तिचेतना' इत्यमराद्विवेकसाधनीभूतां बुद्धिमि चुलकयत्याचामिति खिल्विति योजना । एवं च विवेकसामम्या अप्यभावः सूचितः । तस्मात्त्वयातित्वरयेवासौ प्रसादनी-येवत्याश्यः । अत्र कुपिता मध्या परकीयैव नायिका । विरही नायकः । विप्रलम्भः धन्तारः । काव्यलिङ्गादिरलंकारः । मालिनीवृत्तमिदम् । तदुक्तम्—'ननमयययुतेयं मालिनी भोगिलोकैः' इति ॥

पुनस्तल्लीलान्तरमेव श्रीकृष्णस्तत्सखीं प्रति कथयंस्तत्प्रसादन एव त्वरयति—

#### निरुद्ध्य यान्तीं तरसा कपोतीं कूजत्कपोतस्य पुरो दधाने । मिय स्मितार्द्रं वदनारविन्दं सा मन्दमन्दं नमयांबभूव ॥ २८॥

निरुध्येति । हे सिख, कदाचिद्यान्तीं पलायमानां कपोतीं 'पारावतः कलस्वः कपोतः' इत्यमरात्कलस्वाच्यां पिक्षणीं निरुद्ध कराभ्यां घृत्वा । कृजत्कपोतस्य । सुरतार्थं रुतविशेषं कुर्वतस्तद्भर्तुरित्यर्थः । पुरोऽग्रभागे दधाने स्थापयित । एतादृशे मिय सतीति यावत् । सा पूर्वप्रकृता राधिका । स्मितेति । स्मेरसुध्यातिक्षिग्धीकृतमित्यर्थः । एतादृशम् । वद्वेति । मुखकमलम् । मन्दं मन्दं शनैः शनैर्यथा स्यात्तथा । नमयांवभूव निर्माचकारेति संवन्धः । एतेन तस्या अपि तात्कालिकसुरतौत्कण्यं संपन्नमिति व्यज्यते । तस्माद्यथा-धृनाध्येवं स्यात्तथा भवत्या अवश्यं भावनीयिमिति भावः । इह लीलाशालिनावेव स्मर्यमाण्णनायिकानायकौ । प्रकृतौ तु तौ कृपितावियुक्तावृक्तावेव । विप्रलम्भ एव श्वङ्गारः । यद्यपि स्मर्यमाणस्य तस्य संभोगारम्भरूपस्य संभवेऽपि वर्तमानत्वाभावात् । लुप्तोपमादि-रलंकारः ॥

अधैकविंशतिश्लोकवाणतवदनां सीतां प्रति श्रीरामः पूर्वश्लोकपड्रीत्या संप्रेषितसर्खी-प्रार्थनशतैरिमस्तां राधिकां प्रति श्रीकृणो वा सायं तद्वदनस्य राकानिशाकरत्वध्वननेन परितोषयति—

# तिमिरं हरन्ति हरितां पुरःस्थितं तिरयन्ति तापमथ तापशालिनाम् । वदनत्विषस्तव चकोरलोचने परिमुद्रयन्ति सरसीरुहश्रियम् ॥ २९ ॥

तिमिरमिति । अयि चकोरछोचने । एतेन त्वन्मुखस्य निष्कलङ्कत्वापरिक्षीणत्वादिना चकोरमिथुनमेव नयनच्छद्मनात्रैवागत्य विहरतीति द्योतितम् । तव वदनत्विषो मुखका न्तयः । हरितां दिशां पुरःस्थितमग्रभागवर्ति तिमिरं हरन्तीत्यन्वयः । एवं तर्हि कि मन्मुखस्य सूर्यत्वमुत्प्रेक्ष्यते । तत्वनुचितं तस्य तापकत्वादस्य तु तच्छामकत्वादित्यत आह—तिरयन्तीति । अथ प्रथमप्रसारतितिमरहरणानन्तरमित्पर्यः । तापशालिनां त्रिविधताप्वतां न तु कामज्वरातुराणाम् । तथात्वे बहुवचनात्सामान्यवनितात्वापत्तिः । तापं तिरयन्त्यपसारयन्तीति योजना । अथापि जीवनमुक्तमुखम्यूखेष्वतिव्याप्तिरत आह—परीति चर्यम्यरणेन । सरसीति । कमलशोभामित्यर्थः । परिमुद्रयन्ति मुकुलीकुर्वन्तीति संबन्धः । तस्माद्धन्योऽहमय त्वदाननदर्शनेनैवेत्याशयः । अत्र मध्या स्वकीया परकीया वाभिसारिका

नायिका । मुदितो नायकः । संभोगारम्भ एव श्रङ्गारः । व्यङ्गयमर्यादासिद्धाभेदरूप-कमलंकारः । मञ्जभाषिणीवृत्तम्—'सजसा जगौ भवति मञ्जभाषिणी' इति ॥

एवं स्तुताविप लोचनयोश्वकोराद्यधिकसौन्दर्यगर्ववत्त्वेन तदुपमानप्रदानादेव पुनः कुपि-तायां सीतायां राधिकायां वा सत्यां पुनरिप तत्प्रसादनार्थे तत्सखीं प्रति श्रीरामः श्रीक्र-ष्णो वा तल्लीलादिकमेव वर्णयंस्तदानयनौत्कण्ठ्यं व्यनक्ति कुचेत्यादि द्वाभ्याम्—

#### कुचकलशयुगान्तर्मामकीनं नखाङ्कं सपुलकतनु मन्दं मन्दमालोकयन्ती। विनिहितवदनं मां वीक्ष्य बाला गवाक्षे चिकतनतनताङ्की सद्म सद्यो विवेश॥ ३०॥

भो सिख, इयं यदा बालासीत्तदा । कुचकलशेति । स्तनकनककलशद्वयमध्यस्थिमित्यर्थः । मामकीनम् । मया प्राथमिकसुरतसंपादितत्वान्मत्संबन्धीत्यर्थः । एताद्दशं नखाङ्कं नखक्षतम् । सेति । पुलके रोमाञ्चेः सिहता तनुः शरीरलता यथा स्यात्त्रथेत्यर्थः । मन्दं मन्दं शनैः शनैः । आलोकयन्ती द्वितीयदिवसे तृतीययामे चतुर्थभूमिकास्थितपञ्चवाणविहारस्थान आलोकयन्ती सती दैवादकस्मादागतत्वेन तत्कालं षष्टभूमिकास्थित गवाक्षे वातायने विनिहितवदनं मां वीक्ष्य । चिकतेति । आकस्मिकदर्शनतो विस्मितं तत एव नतनतं नम्मादिप नम्रमतिविलीनमङ्गं शरीरं यस्याः सा तथेत्यर्थः । शरीरस्य विस्मितत्वं हि तन्मुद्राशालित्वादेव । एवं चार्श्वयंलजोत्कर्षों द्योतितौ । एतादशी सती सद्यस्तत्कालमेव सद्म सुरतान अपूर्वं विवेशेत्यन्वयः । तस्माद्धुना त्वयं मध्या भवतीत्यस्याः सुखप्रसादनं कैमुत्यसिद्मेवेत्यतस्तदेव इिति विधेयमित्याशयः । इह स्मर्यमाणा मुग्धा स्वकीया परकीया वा । प्रकृता तु कुपितेव नायिका । आतुरो नायकः । संभोगैकदेशः स्मर्यमाणः प्रकृतो विप्रनरम्भ एव श्वङ्गारः । काव्यलिङ्गादिरलंकारः ॥

विधाय सा मद्भदनानुक्लं कपोलमूलं हृदये शयाना । तन्वी तदानीमतुलां बलारेः साम्राज्यलक्ष्मीमधरीचकार ॥ ३१॥

विधायेति । हे सखि, सा प्रकृता सीता राधिका वा । यहा । मदिति । चुम्बनार्थे मन्मुख-समीपम् । कपोलेति । गण्डस्थलम् । विधाय कृत्वा हृदये मदुरसि शयाना निद्रिता-सीत् । विपरीतरतसमाप्तौ मद्वक्षस्येवोक्तरीत्या निद्राणा बभ्वेति भावः । ननु कथं न भ-वते तस्या भारः संपन्न इत्याशङ्कां शमयति — तन्वीत्यायुक्तरार्धेन । तन्वी यतः स्वभावत एव छ शाङ्ग्यतः कमलमालायमाना सा प्रकृतनायिका तदानीम् । निरुक्तशयनावसर इत्यर्थः । ब-लारे: । 'बलारातिः श्चीपतिः' इत्यमरात्पालोमीरमणस्यत्यर्थः । तत्राप्यतुलां निरुपमामि । साम्राज्येति । अधरीचकार तुच्छतां निनायेत्यन्वयः । तस्मार्तिक वर्णनीयं तत्सौन्दर्योदीत्य-तस्त्वयासौ इटिति वशीकरणीयैवेत्याशयः । अत्र प्रतीपिवशेषादिरलंकारः । अन्यत्सर्वे प्राग्वदेव ॥

अथ पूर्वरात्रावेतद्विरहवशाद्यामत्रयं मम निद्रैवादौ नागता । यदा पुनश्चतुर्थयामे दैवा-दसावागता तदापि पुनः स्वप्न इमामेव प्रार्थयनेतत्प्रसादात्प्रागेव जागरूकोऽभवमिति धि-छाइैवं मन्दभाग्यस्य यदहं निरुक्तनायिकाप्रसादं स्वप्नेऽपि नान्वभूवमिति निर्वेदं द्योतयं-स्तस्यां स्वेष्टसाधकं कारुण्यमङ्करयति-

#### मुहुर्शथतयाद्य निद्रया मे बत यामे चरमे निवेदितायाः। चुबुकं सुदृशो मृशामि याव-न्मयि तावन्मदितोऽपि निर्दयोऽभूत् ॥ ३२ ॥

मुह्रिति । भो सिख, अद्य मुह्रियतया । त्वं मां प्रति प्रेयसी सुप्रसन्नां शपथपूर्वकमवस्यं दर्शयेति शतशः प्राधितयेत्यर्थः । एतादृश्या निद्रया सुश्या । वतेति खेदे । चरमे चतुर्थे, न तु प्रथमादावि । एतेन यामत्रयं निरुक्तविरहवैवस्यात्सुषुप्तिनाश एव संपन्न इति सूचि-तम् । एतादृशे यामे । प्रहर इति यावत् । मे निवेदितायाः । स्वप्रद्वारा मह्यं प्रदर्शिताया इ-त्यर्थः । एतादृश्याः सुदृशः प्रकृतमृगाक्ष्याः । एतेन रोषदृशायामपि स्वप्नेऽपि नेत्रयोः त्रौ-र्याभावो रतिहेतुर्व्यक्त एव । चुनुकं हुनुं यावन्मृशामि । अयि प्रिये, त्वं किमित्यधः पश्यसि । सुप्रसादेन वद सहास्माभिरिति। ठालनपूर्वकमाननोत्रमनार्थ कराङ्गुलिभिरभिमृशामीति या-वत् । तावत्तत्क्षण एव मिय विषये मुदितोऽपि निरुक्तस्वप्रदर्शकत्वेन सुप्रसन्नोऽपि । नि-र्दयो जाप्रदवस्थापादकत्वानिष्ठुरोऽभूदिति संबन्धः । विधिरिति शेषः । निरुक्तावस्थापा-तकत्वेन दुर्जनत्वादेव मूले वक्षा तन्नामाश्रहो गुण एवेति बोध्यम् । 'मुदिरोऽपि' इति पा हे तु मुदिरपदवाच्यमेघेन गर्जनतस्तन्निद्राभङ्गः संपादित इति न काप्यनुपपत्तिः । तस्म गुद्धाः पूर्वे व्यावहारिको यश्चायं प्रातिभासिकश्च मद्विघातः संपन्नस्तं त्वमेव पारमार्थिकं तर प्रसा-द्नं संपाय शामयेत्याशयः। इह विषादनमलंकारः। तदुक्तम्—'इष्यमाणविरुद्धार्थसंप्रा विस्तु विषादनम् । दीपमुद्योजयेद्यावनिर्वाणस्तावदेव सः ॥' इति । शेषं तु पूर्ववदेव ॥

ननु किमेवं भवादशां प्रौढानामिप कान्तैकरत्या दुःखित्वौचित्यम्। उक्तं हि कविसमये S 'विष्ठपुळिनाः कल्लोळिन्यो नितान्तपतज्झरीमसृणितशिलाः शैलाः सान्द्रहुमा वनभूम यदि परिचयो वैयासक्यां बुधेश्व समागमः क पिशितवसामय्यो नार्यस्तदा क च मन्मथ इति । तस्माद्विचार एव कार्य इति वदन्तीं सखीं प्रति श्रीरामः श्रीकृष्णो वा समहाम वेदपश्चकोपलक्षितयावच्छब्दब्रह्मपरिशीलने ऽपि तत्रत्यमेकमद्वितीयब्रह्मलक्षणमर्थजाः तमपि तथा संतापशान्ति नैव विरचयति यथायं रतान्तश्रान्तायाः प्रकृतकान्तायाः पुनः सु प्रार्थने मया ऋयमाणे सति मुखमयूखसखो नकारोऽपीति प्रतिवदति—

यः।

: 11

ारत-

तार्थ

#### श्रुतिशतमि भूयः शीलितं भारतं वा विरचयित तथा नो हन्त संतापशान्तिम् । अयि सपिद यथायं केलिविश्रान्तकान्ता-वदनकमलवल्गत्कान्तिसान्द्रो नकारः ॥ ३३॥

श्रुतीति । अत्र संतापशान्ति विरचयतीत्युत्तराधेंऽप्यनुकर्षणीयम् । वदनेति । वल्गन्त्या-न्दोलनेन चलन्ती या कान्तिः प्रभा तया सान्द्रः । निविब इत्यर्थः । एतादशो नकारोऽपीति योज्यम् । कान्तिवशीकृते चक्षुषि नकारग्रहणे श्रोत्रस्य प्रवृत्त्यवसरश्चन्यतैव संपद्यत इति सान्द्रपदेन द्योत्यते । एवं तथापदेन सपदिपदेन च मय्यप्युक्तरीत्या श्रुत्यादिकं निर्विषयान-न्द्प्रदत्वेन संतापशान्ति त्यागयोगादिसाधनपरिपाकतस्तनोत्येव तथा सद्यस्ताद्दक्साधन-मन्तरैव विषयानन्दप्रदानेन नैव संतापशान्ति तनोतीति द्योत्यते । अत्र पूर्ववदेवेतरिक्षना रतश्रान्तनायिकाप्रतीपविशेषालंकारौ ॥

अथैवं सूचनतः सत्वरा सखी सामान्यतः कारणानभिन्नेव सीताया राधाया वा निरु-क्तरोषवैवर्यजातिवरहकृतपाण्डिमानं तां प्रत्येव वर्णयन्ती तत्प्रत्युत्तराकाङ्कां व्यनिक्त—

#### लवलीं तव लीलया कपोले कवलीकुर्वति कोमलित्वषा। परिपाण्डुरपुण्डरीकखण्डे परिपेतुः परितो महाधयः॥ ३४॥

लवलीमिति । अयि सित्तं, तव कपोले कोमलित्वषा । एतेन रोषराहित्यं तत्काले ध्व-नित्म् । लवलीं लीलयैव न त्वायासेन कवलीकुर्वति असित सित । परीति । अतिसि-तावदातजलजपुज इत्यर्थः । महाधयो महामनोव्यथाः परितः समन्तात्परिपेतुः संनिपेतु-रिति संबन्धः । तस्मात्किमेतत्कारणमित्युत्तरं देयम् । उत्तरिते च श्रीरामादिविरहरूपे कारणे मया तन्मार्जकोपायः समुपदिश्येतेत्याशयः । अत्र विरहिण्येव स्वकीया परकीया वा मध्या नायिका । विप्रलम्भः श्वङ्कारः । काव्यार्थापत्तिरलंकारः । अत्र मालभारणीसु-न्द्योंमेलनादुपजातिविशेषो वृत्तम् ॥

तत उत्तरानवाप्तौ सीतासमक्षमेव तत्सखीं प्रति सित निकटवर्तिनि श्रीरामे तदवलो-कनसंकोचादिकं वर्णयति—

यौवनोद्गमिनतान्तराङ्किताः शीलशौर्यबलकान्तिलोभिताः। संकुचन्ति विकसन्ति राघवे जानकीनयननीरजश्रियः॥ ३५॥ यौवनेति । हे सिख । जानकीति । सीताक्षिपद्मलक्ष्म्यो राघवे विषये । यौवनेति । अतः संकुचिन्त । शीलेति । अतो विकसन्तीत्यन्वयः । एवं च तद्नवलोकनेऽपि तिस-द्भवत्कारः प्रसादनोपाय एवेति भावः । इह कुपिता मध्या स्वकीयैव नायिका । अनुकूलो नायकः । विप्रलम्भादिः श्वङ्गारः । रूपकादिरलंकारः ॥

एवं विनोदतोऽप्यप्रसन्नायां जानक्यां सैव सखी पूर्वोक्तामेव तत्सखीं प्रत्यस्या एव प-रिहासान्तरमाचरन्ती सती श्रीरामस्यानन्तकल्याणगुणादिकरणत्वं व्यनक्ति—

# अधिरोप्य हरस्य हन्त चापं परितापं प्रशमय्य बान्धवानाम् । परिणेष्यति वा युवा त्विदानीं निरपायं मिथिलाधिनाथपुत्तीम् ॥ ३६॥

अधिरोप्येति । हे सिख । हन्तेति खेदे । तु पुनः । एतेनयं सीता तावत्व्र्वं श्रीरामेणीक्तरीत्या परिणीतैवैका जनककन्यकेति ध्वनितम् । इदानीं वर्तमानकाले, न तु कल्पान्तरे ।
तेनोक्तावतारस्य पुनः संभवेऽपि न क्षतिः । युवा यः किथ्वद्रामातिरिक्तो राजकुमारः । हरस्य शिवस्य चापं कार्मुकमधिरोप्य सज्जिक्त्य । तथा बान्धवानां स्वसंबन्धिनां परितापम् ।
कथमेवं दुर्घटो विदेहपणः कुमारेण पूरणीय इति संतापमित्यर्थः । प्रशमय्य क्षणमात्रेण
द्रीकृत्य । तत्रापि निरपायं निर्वाधं यथा स्यात्तथा । एतेन गुद्धादिव्युदासो ध्वन्यते ।
मिथिलेति । अन्यां कांचिज्जनककन्यकामिति यावत् । न तु पार्थिवीम् । एतस्यास्तुः प्रान्येव भगवता श्रीरामेण तथोद्वहनात् । परिणेध्यति वोद्वहिष्यति किम् । अपि तु नैवो द्विहिष्यति तत्रापीयमेवमुदासीनेति पृथ्वीजन्यत्वेनौचित्येऽपि विदेहनन्दिनीत्वेनानुचितम्वेति
तत्त्वम् । 'युवा न वायम्' इति पाठे त्वयं प्रत्यक्षः श्रीरामो नैव परिणेध्यति तथाप्यन्यः किथ्वावा परिणेध्यति वेति काक्का व्याख्येयम् । शेषं तु प्राग्वदेव । इह परिकराङ्कुर एवालंकारः । शेषं प्राग्वदेव ॥

अथोक्तसखीवाक्यमाकर्ण्य पतित्रतासीमन्तभूषणीभृतया सीतया निरुक्तपरिहास सिंहि-ष्णुत्वेन रोषोत्कर्षतः कम्प एव संपादिते सित पुनरिप सैव सखी प्राग्वदेव तत्सब यन्तरं प्रति तद्विनोदमेव कुर्वन्ती सित तन्मौग्ध्यं ध्वनयित—

# भुजपञ्जरे गृहीता नवपरिणीता वरेण रहिस वधूः। तत्कालजालपतिता बालकुरङ्गीव वेपते नितराम् ॥ ३७,॥

भुजेति । हे सखि, इयं जानकी वरेण श्रीरामेण । नवेति । नूतनोद्वाहिता । वधूत्रगेया । अत एव । रहित । भुजेति । बाहुद्वन्द्वरूपसारिकादिपक्षिरोधककाष्ठग्रह इत्यर्थः । ग्रन्हीता-लिक्किता । तत्कालेति । अकस्माद्वागुरागतेत्यर्थः । तत्रापि । बालेति । नृतनहरिणीः । नि- तरां वेपते कम्पत इत्यन्वयः । तस्मान्मध्याया एतस्याः परमसुखनिधाने भगवति विलास-प्रधाने श्रीरामे रतिं प्रार्थयति सति नववधूरिव निरुक्तदृष्टान्तेन मृत्युपाशयस्तत्वारोपमिव मत्वा कम्पाद्याविष्करणमयुक्तमेवेत्याकृतम् । इहोपमालंकारः । अपरं तु सर्वे पूर्ववदेव ॥

एवं शिथिलप्रयत्नाः सीताया राधाया वा सखीरालक्ष्य श्रीरामः श्रीकृष्णो वा स्मरज्व-रातुरो नायिकातत्सखीसमक्षमेव मुक्तकण्ठं संजातसकलविवेककुण्ठं च शोचिति—

#### उपनिषदः परिपीता गीतापि च हन्त मितपथं नीता। तदिप न हा विधुवदना मानससदनाद्विहिर्याति॥३८॥

उपनिषद इति । हेति शोकारावसूचकम् । मयेति कर्त्रध्याहारो वक्तुविरहपारवश्याव-योती । उपेति । परिपीतेति प्रमादो व्यज्यते । पेयवद्भृदये निहितेति यावत् । हन्तेति खेदे । गीतापि। सूतसंहितोक्तब्रह्मगीतापीत्यर्थः। शिवादिगीतयोक्तकथोत्तरकालिकत्वात् । एवं च श्रुतिस्मृत्युभयवैफल्यमेव जातमिति योतितम् । तदपीत्यादि सरलमेव । न यातीति संबन्धः । मनः सदा चन्द्राननामेव चिन्तयतीति तात्पर्यम् । तक्ष्णीनां हि मन्दिराद्वहि-योने सखीसुमङ्गलीसलिलसुमनःशशाङ्कायपेक्षेव निमित्तं प्रायः। तत्त्प्पनिषद्गीतामानसविधुप-देरेव श्लेषादिना सिद्धमेवेति युक्त एवोक्ततदभाव इति । अत्र स्वकीया परकीया वा मध्या कुद्धा नायिका । विरहविकलो नायकः । विप्रलम्भः श्वङ्गारः । विशेषोक्तिरलंकारः । तदु-क्तम्—'कार्याजनिविशेषोक्तिः सति पुष्कलकारणे । हदि स्नेहक्षयो नाभूत्स्मरदीपे ज्व-लत्यपि ॥' इति ॥

ं श्रीरामस्य श्रीकृष्णस्य वा मारशरप्रहारपारवश्यजन्यशोकमाकलस्य सीतां राधां वा तर् । बलात्स्वकरे गृहीत्वा तत्सिवधं निन्ये । ततोऽपि सातिमानवशान्नैव प्रससादेति कां णियति—

#### अकरुणहृदय प्रियतम मुञ्जामि त्वामितः परं नाहम् । इत्यालपति कराम्बुजमादायालीजनस्य विकला सा ॥ ३९॥

अकरुणेति । सा विकला । अत एवालीजनस्य कराम्बुजमादाय । स्वकरेणावलम्ब्येत्यर्थे । अकरुणेति । एतावत्कालमुपेक्षकत्वात् । एतेन सख्यादिद्वारा प्रार्थेन कारितेऽपि
त्वया साक्षात्प्रणत्यादिना तन्नैव कृतमिति द्योतितम् । ति त्वयाप्युपेक्ष्यतां तन्नाह—प्रियतमिति । तद्यालिङ्गय । नेत्याह—मुन्नामीति । अहमितः परं त्वां मुन्नामि तथाहमपि नैवास्मीति संबन्धः । त्विद्वयोगान्नैव जीवामीति रहस्यम् । एवं चैतावत्कालं मया प्रतीक्षितम् ।
इतः परं तु मदिमलिषितसत्काराभावादहं पन्न प्राणानेव पन्नबाणसात्करोमीति व्यज्यते ।
हे प्रियतम, इतःपरमहं त्वां मुन्नामीति योजनं त्वकरुणहृदयेति संबोधनरहस्यानवधानिनबन्धनमेव । इति निरुक्तप्रकारेण । आलपित भाषत इत्यन्वयः । बुद्धिस्थत्वाल्लद् । इह
स्पकादिरलंकारः । शेषं तु प्राग्वदेव ॥

अर्थवं श्रीकृष्णे राधिकाप्रसादे नैराश्यमापने ततोऽन्यत्र गते च सति तत्सखी तावद-

न्येद्युक्तां प्रति भेदाख्योपायान्तरमारचयन्ती तेन गोपतरुण्यन्तरप्रीतिः संपादितेति निवेदयति लोभादित्यादिद्वाभ्याम् —

#### लोभाद्वराटिकानां विकेतुं तक्रमक्रममटन्त्या । लब्धो गोपिकशोर्या मध्येरथ्यं महेन्द्रनीलमणिः ॥ ४०॥

अिय सिख राधिके, अद्य वराटिकानां कपिर्दकानां लोभात्तकं विकेतुमक्रमं यथेच्छम-टन्त्या भ्रमन्त्या । गोपेति । 'केशोरमापश्रदशम्' इति वचनात्त्वतुल्यवयस्त्वं तस्यामप्य-स्तीति न त्वया श्रीकृष्णप्राप्त्याशा कार्येति द्योत्यते । मध्येरथ्यं रथ्याया गोकुलप्रतोल्या मध्य इत्यर्थः । 'रथ्या प्रतोली विशिखा' इत्यमरः । महेन्द्रेति । इन्द्रनीलाख्यरत्निवशेषः श्रीकृष्णरूपो लंब्धः प्राप्त इति योजना । त्वया त्वसावाप्तोऽप्यपहारित इति तत्त्वम् । अत्र परकीयैव मध्या प्रकृता खिन्ना, अप्रकृता मुदिता च नायिका । तथैव नायकोऽपि । वि-प्रलम्भसंभोगाख्यौ श्वश्वाराविष । प्रहर्षणविशेषोऽलंकारः । उक्तं हि—'वाञ्चितादधि-कार्थस्य संसिद्धिश्च प्रहर्षणम् । दीपमुद्योजयद्यावत्तावद्म्युदितो रविः ॥' इति । एवमकमिन् त्यादौ स्वभावोक्तिर्महेन्द्रेति रूपकातिशयोक्तिरापे ॥

# रूपारुचि निरिसतुं रसयन्त्या हरिमुखस्य लावण्यम् । शिव शिव सुदृशः सकले जाता सकलेवरे जगत्यरुचिः॥४१

रूपेति। ततस्तस्याश्चन्द्रादियावद्र्पविषयका रुचिरेव संपन्ना। तानिरसितुं हरिमुखस्वलावण्यम्, न तु सौन्दर्यम्। तेन हि लवणस्य भावो लावण्यं लवणमेव लावण्यमिति व्युत्पत्ति। स्तु प्रेषो
विविश्वतः। तथा चारुचिनिरासार्थे लोके सैन्धवादि श्वारास्वादनं क्रियत इति प्रसिवाद्य ।
न चात्र हरिमुखस्य लावण्यमिति रसयन्त्या इति च मुखसंबन्धि धर्मस्य श्वारत्वाद्याम्यार्थध्वननापत्तिरिति सांप्रतम् । तस्य तु प्रकृते पूर्वपद्यवर्णितवराटिकालुन्धगोपिकाम् रीकर्त्वकतक्रविक्रयाक्रमाटनवरासंपन्नरथ्यान्तः कृष्णरूपमहेन्द्रनीलमणिलाभलक्षणार्थस्य प्रमानुकृल्यात् । अत एव गोपिकिशोरीत्वेन मौग्ध्यान्मधुरारोचकिनरासे तक्रादिवद्रसयन्त्या
आस्वादयन्त्याः। चक्षुश्चषकाभ्याममृतविषवन्त्या इति यावत्। अत एव सुदृशः। शिव शिवेति खेदे। सकलेवरे स्वदेहसिहते सकले जगत्यपि। अरुचिरेव जातेति संबन्धः। एतेन
तस्या जीवन्मुक्तिरेव संपन्ना, त्वं तु शोकाकुलैव मौग्ध्येनेति ध्वनितम्। तस्मादद्यापि विचारः कार्य इति तात्पर्यम्। इह विषादनादिरलंकारः। शेषं तु पूर्ववदेव।।

एवमुपायेनाभिसतां राधिकां प्रति श्रीकृष्णः स्तौति—

# किं जल्पिस मुग्धतया हन्त ममाङ्गं सुवर्णवर्णिमिति। तद्यदि पतित हुताशे तदा हताशे तुलां तवारोहेत्॥ ४२॥

किमिति । हे राधे, त्वम् । हन्तेति खेरे । ममाङ्गं सुवर्णवर्णमिति मुग्धतया मौढ्येन किं जल्पसीत्यन्वयः । तत्र हेतुः—तदिति । हतेति । हता नष्टाशा उक्तोपमाभिलाषो यसा- स्तत्संबुद्धौ। तत्सुवर्ण यदि हुताशेऽमौ पतित तदा तव। अङ्गसेति शेषः। तुलामारेहिदिति संबन्धः। एवं च तप्तमेव काञ्चनं त्वदङ्गसमं न त्वन्यदित्याकृतम्। 'न वारोहेत्' इति पाठे तु तदापि तुलामारोहेन्न वेति संशय एव। हुताशपदेन तत्र तपो व्यज्यते । इह परकीयाभि-सारिका मध्या नायिका । अनुकृलो नायकः । प्रतीपविशेषोऽलंकारः। संभोगारम्भः श्टङ्गारश्च ॥

एवं महाप्रयत्नेन संपन्नसङ्गयोः श्रीकृष्णराधिकयोः परस्परावलोकनोत्सवं कविः स्तौति-

# औत्सुक्यात्परिमिलतां त्रपया संकोचमञ्चतां च मुहुः। नवसंगमयोर्यूनोर्नयनानामुत्सवो जयति॥ ४३॥

औत्सुक्यादिति । नवेति । भूरिकालोत्तरसंपन्नत्वेन नूतनः संगमो ययोक्तौ । तयोरि-त्यर्थः । अल्पकालेऽपि तत्त्वं तु परस्परिवरहपरितापातिशयादेव बोध्यम् । एतादृशयोर्यूनो-क्तरुणयोः । राधाकृष्णयोरित्यर्थः । सरल एव चरमचरणः । बहुत्वं तूभयसंबिन्धित्वादेव । जये हेतुः । औत्सुक्यादित्यादिविशेषणाभ्याम् । कदा रहः सङ्गः स्पादित्यन्योन्यौत्कण्ठ्या-द्वेतोरिति यावत् । परिमिलतां परितः सकलिकरणप्रेरणेन समन्ततो मिलिन्त संश्लिष्टीभ-वन्तीति तथा । तेषामित्यर्थः । तथा नवत्वादेव । त्रपया द्विया संकोचमञ्चताम् । स्वीकुर्वता-मित्यर्थः । मुहुरित्युभयत्रापि योज्यम् । एवं चोक्तावलोकने लोकोत्तरत्वं व्यज्यते । इह कान्ये दिरलंकार एवापरः । इतरत्तु सर्व पूर्ववदेव ॥

भिका स्वसीन्दर्याद्युत्कर्ष द्योतयन्ती सामान्ययुवनिदर्शनतः श्रीकृष्णविनोदं व्य-

# िरिमाणमर्पयित्वा लघिमानं कुचतटात्कुरङ्गदृशाम् । विक्विते नमस्ते यूनां धैर्याय निर्विवेकाय ॥ ४४ ॥

गरिमाणिमिति । निर्विवेकाय यूनां धेर्याय ते नम इति योजना । अत्र प्रकृतधेर्यस्थान्यदीयत्वेनाप्रत्यक्षत्वेऽपि युष्मच्छब्दचतुर्थ्येकवचनादेशप्रयोगस्तु वन्नयाः स्वलावण्यादिगर्वप्रमादादेव बाध्यः । निर्विवेकत्वे हेतुः शेषेण । गरिमाणं स्वनिष्ठाचलत्वमहत्त्वादिधर्मम् । अपियत्वा
कुरङ्गदशां कुचतटाय दत्त्वेत्यर्थत एव फलिति—कुरङ्गति । कुचेति । लिघमानं तद्येक्षयापि
लघुत्वम् । स्वीकुर्वत इति योजना । अयमाशयः—यदैव तरुणानां मनस्यस्या मृगाक्ष्याः
कुचौ कनककमलकोरकाकाराविति तन्महत्त्वविषयको विकारः संपद्यते, तदैव महत्त्वभङ्ग
इति । एतेन मत्कुचसौन्दर्यदर्शनेन सुदर्शनकरोऽपि त्वं मोहितोऽसीत्यहमेव धन्येति ध्वन्यते । अत्र सौन्दर्यगर्विता मध्या परकीयैव नायिका । अनुरक्तो नायकः । संभोगः श्टङ्गारः । परिवृत्तिरलंकारः । तदुक्तम्—'परिवृत्तिर्विनिमयो न्यूनाभ्यधिकयोर्मिथः । जमाहैकं
श्रारं मुक्त्वा कटाक्षान्स रिपुश्रियाम् ॥' इति ॥

एवं विनोदेन परितुष्टः श्रीकृष्णोऽपि राधिकां स्तौति न्यव्यतीत्यादिद्वाभ्याम्—

# न्यञ्चति वयसि प्रथमे समुद्ञ्चति तरुणिमनि सुदृशः। द्धति सम मधुरिमाणं वाचो गतयश्च चारुतां च भृशम्॥४५॥

हे राघे, सामान्यतः सुदृशः सुन्दर्याः प्रथमे बाल्याख्ये वयसि न्यञ्चति न्यग्भावं हासं गच्छति सति । तथा तरुणिमनि यौवने समुदृञ्जति सम्यक्प्रकाशमाने च सति । वाचो वाण्यः । अर्थात्तस्या एव । मधुरिमाणं दघति स्म धारयामासुरेव । तथा गतयोऽपि मरा- लदन्तावलादिवत्सविलाससालसगमनान्यपि । भृशं चारुतां रम्यतां दघति स्मेत्यनुकृष्य योज्यम् । 'विभ्रमाश्च' इति पाठे विलासा अपीत्यर्थः । तथा च गतिमाधुर्ये तु प्राग्वदेव । विलासमाधुर्ये तु सकलयुववशीर्कतृत्वं बोध्यम् । तस्मान्नेलोक्यसुन्दर्यास्तव तु वागादौ तत्कैमुत्यसिद्धमेवेति भावः । तेनैवमेव विनोदोक्तयस्त्वया भूयो वक्तव्या इति द्योत्यते । परिकराङ्करोऽठलंकारः ।।

# निःसीमशोभासौभाग्यं नताङ्गचा नयनद्वयम् । अन्योन्यालोकनानन्दिवरहादिव चञ्चलम् ॥ ४६ ॥

10

निःसीमेति । निःसीममनन्तं शोभा सौभाग्यं यस । अमितसुषमिश्वर्यमित्यर्थः । एतादृशं तन्वङ्गधाः कृशाङ्गया नयनद्वयम् । स्पष्टमन्यत् । उत्प्रेक्षालंकारः । अन्यदुभयत्रङ्गा स्वलाव्या

अथैकोनचत्वारिंशच्छ्रोकोक्तरीत्या सीत्यातीव रतिनिराशतां नीतः श्रीरारा भोवोह्य मिव तत्सखीं प्रागनुभूतं तच्छीलोत्कर्षम्, पूर्वीक्ताव्यवहितश्लोकद्वयेन वाग्गतिने न्याम्यातिर गुणावयवानामवर्ण्यत्वं मनस्युत्प्रेक्ष्य कुपितायां राधिकायां सत्यां तत्सान्त्वनध्वन र्राति तन्त्सखीं प्रति श्रीकृष्णो वा तच्छीलविशेषं संवर्णयति—

# गुरुमध्ये हरिणाक्षीं मार्तिकशकलैर्विहन्तुकामं माम्। रदयत्रितरसनामं तरिलतनयनं निवारयांचके॥ ४७॥

गुरुमध्य इति । मार्तिकेति । मृत्तिकाया इमानि तानि च तानि शकलानि तथा । तै: । मृह्रोष्ठखण्डेरित्यर्थः । रदेति । रदैर्दन्तैर्यन्त्रितं धृतं रसनायं जिह्नायं यिरं मन्क- मणि यथा भवति तथेत्यर्थः । स्वभावोक्तिरियम् । एवं तरिलेत्यिप । यथाश्रुत एवार व्यः । एवं च लजाभये व्यज्येते । तस्मान्मौग्ध्य इयमेवं मर्यादाशीलाभूत्, अधुना तु मध्याव ततोऽप्याधिकयेनैव भाव्यम् । तदपहाय विवेकैकम्लकं क्रोधादिकमेवेयं कलयतीरि त तत्र महैवमेव प्रयोजकमित्याकूतम् । इह स्वकीया परकीया वा स्मर्यमाणा लज्जादिग्रिती प्रकृता तु कुद्धा मध्येव नायिका । कामुकः खिनश्च नायकः । विप्रलम्भ एव श्येक्तारः । लुप्तोपमा काव्यलिङ्गं स्वभावोक्तिश्वालंकारः ॥

ततो रसरभसाद्विरहकातरेण श्रीरामेण सीता श्रीकृष्णेन राधिका वा 'यदि त्वं मह्यं नैव प्रसीदिस तिहं गच्छाम्येवाहम्, तथाप्येकवारं चरमिदमालिङ्गनं देहि' इति वदता बलादेवा-लिङ्गिता सती ताहगाश्लेषादिमाहात्म्येनैव सद्यः प्रससादेति कविवर्णयति—

#### नयनाञ्चलावमर्शे या न कदाचित्पुरा सेहे।

विषय संख्या र १३ प्रिचितरिपरे। लेखक ५१५ ३५ १५० ग्राच्या युस्तकालय

पुस्तकालय गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय

1 5 OCT 1980 · 633/2

लि

तेन ॥ ४८ ॥

त्यर्थः । एतेन मानाद्यतिरेकः पेतैवासेत्यर्थः । सा गन्तुकेन प्रसारणकुचौन्नत्यकरणादिरूपैः । तस्थावित्यन्वयः । तस्माद-थौ सा'इति पाठे तु जोषं सुखं । इह मुदिता स्वकीया पर-रकरोऽलंकारः ॥

क्तचेष्टया प्रसादे स्पष्टं मिष्ट-त्कालमेव चुम्बनाद्यकृत्वैवा-ा तयैव तदानयनार्थे प्रेषिता

#### ः करकमले । । ॥ ४९ ॥

तिति शेषः । रत्युत्पादनायेदं करेति । स्वहस्तपद्म इति या-। एतेनोक्तशैथिल्यमेव पो-धो(न्धः) कं(कः) स्थितिवि-कृतमुपगन्तव्येति तात्पर्यम् । णी स्वकीयादिरेव नायिका।

ाभ्युपगम्य तां स्तौति—

# लोचनफुल्लाम्भोजद्वयलोभान्दोलितैकमनाः । कस्तूरीतिलकमिषादयमलिकेऽलिस्तवोल्लसति ॥ ५० ॥

लोचनेति । अयि प्रिये, अयं प्रत्यक्षः । तव । अलिके । 'ललाटमलिकम्' इत्यमराह-लाट इत्यर्थः । कस्त्रीति । मृगमदिविशेषकमिषादिति यावत् । अलिर्भमर उह्नसति म-११ एवं विनोदेन परितुष्टः श्रीकृष्णोऽपि राधिकां स्तौति न्यवतीत्यादिद्वाभ्याम्—

| • पचा         | त प्रात म्रम | तानुष्यात र | 16131111 |                   |
|---------------|--------------|-------------|----------|-------------------|
| दर्धा         | रिष          |             |          | म्।।४५॥           |
| हे राधे,      | यतः सुदृश    |             |          | यग्भावं हासं      |
| गच्छति सा     |              |             |          | ति । वाचो         |
| वाण्यः । अ    |              |             |          | गोऽपि मरा-        |
| लदन्तावला     |              |             |          | यनुकृष्य यो-      |
| ज्यम्। 'वि    |              |             |          | गवदेव । वि        |
| लासमाधुर्य    |              |             |          | तु वागादी         |
| तत्कैमुत्यसि  |              |             |          | ते द्योत्यते ।    |
| परिकराङ्करो   |              |             |          |                   |
| रि            |              |             |          |                   |
| 3             |              |             |          | 111               |
| नि:सीमे       |              |             |          | ः । एतादशं        |
| तन्वङ्गधाः व  |              |             |          | स्वलाव व ॥        |
| अथैको         |              |             |          | हा <i>स्</i> बर्ग |
| तत्सखीं प्र   |              |             |          | भेवोह्य समेव      |
| गुणावयवान     |              |             |          | ंनामया तर         |
| त्सर्खी प्रति |              |             |          | ध्वन सी। त-       |
|               |              |             |          | ) H               |
| गुरुम         |              |             |          | । त               |
| रदय           |              |             |          | )    t            |

गुरुमध्य इति । मातिकात । मृत्तिकाया इमानि तानि च तानि शकलानि विति तथा । तैः । मृल्लोष्ठखण्डेरित्यर्थः । रदेति । रदैर्दन्तैर्यम्त्रितं धृतं रसनाम् जिह्नामं यिर्मम् मणि यथा भवति तथेत्यर्थः । स्वभावोक्तिरियम् । एवं तरिलतेत्यपि । यथाश्रुत एवार एवं च ल्लाभये व्यज्येते । तस्मान्मौग्ध्य इयमेवं मर्यादाशीलाभूत् , अधुना तु मध्याव ततोऽप्याधिकयेनैव भाव्यम् । तदपहाय विवेकैकम्लकं कोधादिकमेवेयं कलयतीरि तत्र मद्देवमेव प्रयोजकमित्याकृतम् । इह स्वकीया परकीया वा स्मर्यमाणा लज्जादिर्यति प्रभ्कता तु कुद्धा मध्येव नायिका । कामुकः खिन्नश्च नायकः । विप्रलम्भ एव श्ववहारः । लुप्तोपमा काव्यलिङ्गं स्वभावोक्तिश्चालंकारः ॥

ततो रसरभसाद्विरहकातरेण श्रीरामेण सीता श्रीकृष्णेन राधिका वा 'यदि त्वं मह्यं नैव प्रसीदिस तिई गच्छाम्येवाहम् , तथाप्येकवारं चरमिदमालिङ्गनं देहि' इति वदता बलादेवा-लिङ्गिता सती तादगाश्लेषादिमाहात्म्येनैव सद्यः प्रससादेति कविवर्णयति—

#### नयनाञ्चलावमर्शे या न कदाचित्पुरा सेहे । आलिङ्गितापि तस्थौ सा गन्तुकेन दियतेन ॥ ४८॥

नयनेति । या । नयनेति । नेत्रकोणसूचितरितपरामर्शमपीत्यर्थः । एतेन मानाद्यतिरेकः सूचितः । पुरा कदाचिदिप न सेहे नैवासहत् । किंतु कुपितैवासेत्यर्थः । सा गन्तुकेन जिगिमपुणा दियतेनालिङ्गितापि न तु दृष्टा । साङ्गमङ्गिभुजप्रसारणकुचौन्नत्यकरणादिरूपैः साधनैः सिहतं यथा भवति तथा । एतेन प्रसादो द्योतितः । तस्थावित्यन्वयः । तस्माद-लौकिकं काममाहात्म्यमिति तत्त्वम् । 'आलिङ्गितापि जोषं तस्थौ सा' इति पाठे तु जोषं सुखं यथा स्थात्तथा तस्थावित्यर्थः । अत्र गन्तुकपदं सहेतुकम् । इह मुदिता स्वकीया पर-कीया वा मध्यैव नायिका नायकश्च । संभोगः श्वङ्गारः । परिकरोऽलंकारः ॥

एवं श्रीरामेण सीतायाः श्रीकृष्णेन राधाया वा ज्ञातेऽप्युक्तचेष्टया प्रसादे स्पष्टं मिष्ट-भाषणादिना तस्याद्द्यत्वात्तद्द्रार्व्यपरीक्षणार्थं सत्यप्रतिज्ञत्वेन तत्कालमेन चुम्बनायकृत्वेना-न्यत्र गमने कृते सित संभोगारम्भार्धभङ्गवशादतुलकामाकुलया तयैव तदानयनार्थे प्रेषिता स्वसुखी तं प्रति तद्वस्थां कथयति—

# मानपराग्वदनापि प्रिया शयानेव दियत करकमले। उद्वेलुद्धजमलसम्रीवाबन्धं कपोलमाधत्ते॥ ४९॥

(ल

मानेति । हे दियत । मत्सर्खाप्रियेत्यर्थः । प्रिया । तावकीति रेषः । रत्युत्पादनायेदं पदद्वयम् । मानेति । शयानेव । एतेनातिशैथिल्यं सूच्यते । करेति । स्वहस्तपद्म इति यान्वत् । उद्वेष्ठदिति । उद्वेष्ठनुत्कर्षेण वक्षीभवन्भुजो येन तम् । एतेनोक्तशैथिल्यमेव पोन्पितम् । अलसेति । अलसस्तत्स्चकाकारशाली प्रीवाबन्धो(न्धः) कं(कः) स्थितिविशेषो येन तम् । एतादशम् । स्पष्टमपरम् । तस्मात्त्वयासौ द्वतमुपगन्तव्येति तात्पर्यम् । अत्र निरुक्तावस्थया चिन्तातिशयो व्यज्ये(ज्यते) । इह विरहिणी स्वकीयादिरेव नायिका । चतुरो नायकः । विप्रलम्भः श्वङ्गारः । उपमादिरलंकारः ॥

एवं सखीवचनं श्रुत्वा श्रीरामः सीतां श्रीकृष्णो वा राधामभ्युपगम्य तां स्तौति-

# लोचनफुलाम्भोजद्वयलोभान्दोलितैकमनाः । कस्तूरीतिलकमिषादयमलिकेऽलिस्तवोल्लसति ॥ ५० ॥

लोचनेति । अयि प्रिये, अयं प्रत्यक्षः । तव । अलिके । 'ललाटमलिकम्' इत्यमराह-लाट इत्यर्थः । कस्त्रीति । मृगमद्विशेषक्रमिषादिति यावत् । अलिर्भ्रमर उह्नसति म- न्मनिस प्रतिभातीत्मन्वयः । तत्र हेतुः — पूर्वार्धेन । लोचने त्वन्नेत्रे एव फुल्लाम्भोजे विक-सितासिताञ्जे तयोर्थद्वयं तत्रान्दोलितं कि तत्र गन्तव्यमत्र वेति संदेहदोलाधिरूढ-मेकं मनो यस्पेति तथा । एवं चोभयत्राप्याशापाशपारवश्यान्मध्य एवावस्थित इति यावत् । एतेन तात्कालिकप्रसन्नदृष्टित्वं तस्यां ध्वनितम् । तत्र च स्वोपगम एव हेतुरिति द्योत्यते । अत्र प्रसन्नेव स्वकीया परकीया वा मध्या नायिका । अनुकूलो नायकः । संभोगारम्भः श्रङ्कारः । कैतवापहुत्यादिरलंकारः ॥

अथैवं स्तुतावप्यत्र 'मोः प्रिये, अयि प्रेयिति, हे कान्ते,' इत्यादि संबुद्धभावाद्वाक्यस्य सामान्योत्तयापत्तेः पुनरिप रोषवशायां सीतायां राधायां वा सत्यां सख्या वलादेव तल्पे निद्रापितायामिष श्रीरामः श्रीकृष्णो वा नवोढानिदर्शनेन तत्सर्खीं प्रति बूते—

# अधिरजनि प्रियसविधे कथमपि संवेशिता गुरुभिः। किं भवितेति सशङ्कं पङ्कजनयना परामृशति ॥ ५१॥

अधिरजनीति । हे सखि, काचिन्मुग्धा गुरुभिः श्वश्रूप्रभृतिभिः । प्रौदक्षीजनैरित्यर्थः । अधिरजनि । रात्रावित्यर्थः । प्रियेति । तत्कान्तान्तिक इत्यर्थः । कथमपि यथाकथंचित् । अतिवलात्कारेणेत्यर्थः । संवेशिता निद्रापिता । अत एव । उत्तरार्धे सरलमेव । इतः परं किं भविता सुरतस्य जन्मप्रभृति कदाप्यननुभृतत्वात्कथं भविष्यतीति सशङ्कं संशयसिहतं यथा स्यात्त्येत्यर्थः । पङ्कजेति । रात्रौ कमलानां मुकुलीभावाद्भीत्यादिना मुकुलितनेत्रा सती परामृशति यथा मनसि विचारयति । तथेयमपीत्यर्थः । एतेनोपहासः सूचितः । तस्मादती-तकैशोर्यायास्त्वद्वयस्याया अस्या इदमनुचितमेवेत्याकृतम् । अत्र कुपिता नायिका परकी-यादिरेव । खिन्नो नायकः । विप्रलम्भः श्वङ्गारः । काव्यलिङ्गादिरलंकारः ॥

ततस्तस्यां रजन्यां तथेव गतायां सत्यामन्येद्युरिप प्रदोषे काचित्परमप्रियवयस्या सीतां राधां वा प्रतिबोधयति—

चिन्तामीलितमानसो मनसिजः सख्यो विहीनप्रभाः प्राणेशः प्रणयाकुलः पुनरसावास्तां समस्ता कथा। एतत्त्वां प्रति वेदयामि मम चेदुक्ति हितां मन्यसे मुग्धे मा कुरु मानमाननमिदं राकापतिर्जेष्यति॥ ५२॥

चिन्तेति । योजनं तु यथाश्रुतमेव । कामस्य सचिन्तत्वं त्वन्मानापनोदस्य दुःसाध्यत्वा-द्वोध्यम् । इदमेव सख्यादाविष । आस्तामियं वार्ता । वाहुल्यवशादौदास्यं योत्यते । तृतीयपा-देनापक्षपातित्वं ध्वन्यते । किं तिद्त्यत्राह—मुग्धे इति चरमचरणेन । राकेति । पूर्णचन्द्रः । माने हि त्वन्मुखे रोषकषायवशात्सकलङ्कोऽध्यसावप्रसन्निमदं स्वप्रसादतः पराभविष्यत्येवेति भावः । एतेन भृरिकालमयमेतादृशमवसरं लक्षीकृत्य परिभ्रमित, अतोऽसावस्मै त्वया नैव देय इति तत्सौन्दर्यस्तवो व्यज्यते । एवं मनसिजसखीप्राणेशपदैः स्थ्लसूक्ष्मशरीरद्वया-धिष्ठातॄणामेतेषां परितोष एव श्रेयस्कर इति द्योत्यते । तस्माहुतमभिसर्तव्यमेवेत्याकृतम् । अत्र मानवती स्वकीयादिरेव नायिका । प्रतीपविशेषः काव्यलिङ्गं चालंकारः । शेषं त-क्तमेव ॥

एवं सख्योपदिष्टाप्यप्रसन्ना सीता राघा वा श्रीरामेण श्रीकृष्णेन वा विनोद्यते—
अलंकर्तु कर्णों भृशमनुभवन्त्या नवरुजं
ससीत्कारं तिर्यग्वलितवदनाया मृगदृशः।
कराब्जव्यापारानितसुकृतसारान्रसयतो

जनुः सर्वे श्टाघ्यं जयित लिखतोत्तंस भवतः ॥५३॥

अलंकर्तुमिति । हे लिलतोत्तंस । लालित्यं प्रकृतप्रियाकर्णास्थितत्वादेव बोध्यम् । पृ-थक्पदं वेद्यम् । एतेन जडोऽपि रत्नावतंसो यत्कर्णिस्थतत्वेनैव लिलतोऽभृत्तयातिप्रीत्या हृद्यालिङ्गितोऽहं चेतनोऽपि लिलतमो नायकः किं न भविष्यामीत्याकृतं चोत्यते । भव-तस्तव सर्वे न तु यिंकिचित् । तेन तव सकलज्नमसाफल्यं वक्ष्यमाणव्यापारानुभवादेवेति व्यज्यते । ततो मम तु न तथेतीर्घापि सूच्यते । जनुः । 'जनुर्जननजन्मानि' इत्यमराज्ज-न्मेत्यर्थः । श्लाव्यं पूज्यं जयित सर्वोत्कर्षेण वर्तत इत्यन्वयः । तत्र हेतुस्त्रिपाद्या । कर्णाव-लंकर्तुं भृषियतुम् । नवरुजं नवा कर्णवेधादिजन्यत्वेन नूतना चासौ रुक्चेति तथा । ता-मित्यर्थः । भृशं न तु यहिंकचित् । तेन तज्जन्यदुःखेऽप्यलंकारधारणादौ तरुणीनां प्रायो नैसर्गिक्येवाभिरुचिरिति स्वभावोक्तिर्ध्वन्यते । अनुभवन्त्या न तु शृण्वन्त्याः । स्मरन्त्या वेत्यर्थ: । एवं वक्ष्यमाणव्यापारकारणत्वं फलितम् । अत एव ससीत्कारं सीत्कारपूर्वकं यथा भवति तथेति यावत् । तिर्यक् । सन्यतदितरपार्श्वान्यतरभाग इत्यर्थः । विलेतेति । विलतं वक्रीकृतं वदनं यया सा तथा तस्याः । एतादश्या मृगदशः कुरङ्गाक्ष्याः । अस्या मत्प्रेयस्या इति यावत् । करेति । पाणिपद्मस्पर्शोदिव्यवहारानित्यर्थः । एतद्रृपान् । अ-तीति । अतुलपुण्यपरिपाकमुख्यांशानिति यावत् । रसयतः । आस्वादयत इत्यर्थः । एताह-शस्य भवत इति संबन्धः । एवं चैताद्दक्तिर्यग्वितवदनसीत्कारपूर्वकं हि करकमलव्या-पाराः सौकुमार्यातिशयेन सुरतर्भसासिह्ण्युतादशायां मयानुभिवतुं योग्या एव भवन्त्य-स्यास्तत्कालं मदङ्गसृदुपरामशीदिना । तत्त्वद्य विपरीतमेव संपन्नं यज्जडेनापि भवता ते-ऽनुभृयन्ते न तु प्रियतमेनापि मयेति धिङ्ममैव मन्दभाग्यमिति भावः । अत्र मानवती स्वकीयादिरेव नायिका । कुशलो नायकः । विप्रलम्भः श्वङ्गारः । काव्यलिङ्गादिरलंकारः ॥

ततोऽपि मानानपगमे पुनस्तत्सख्येव तां साम्नेव प्रार्थयते---

आयातेव निशा निशापतिकरैः पूर्णं दिशामन्तरं भामिन्यो भवनेषु भूषणगणैरङ्गान्यलंकुर्वते।

# मुग्धे मानमपाकरोषि न मनागद्यापि रोषेण ते हा हा बालमृणालतोऽप्यतितरां तन्वी तनुः क्षाम्यति ५४

आयातैवेति । हे मुग्धे । एतेन सौन्द्र्येऽपि मौंह्यं ध्वन्यते । निशा रात्रिरायातैव प्रासैव । किं ततः स्विष्याम्येवाहमेकािकन्येवेति चेत्तत्राह—िनशापतीित । चन्द्रिकरणेः ।
दिशाम् । प्राच्यादिहरितािमत्यर्थः । अन्तरम् । अवकाशजातिमत्यर्थः । पूर्णं व्याप्तम् । ननु
किमेतावतत्यत आह—मािमन्य इति । कोपस्वभावा अपि कािमन्य इत्यर्थः । एतेन संप्रदायः सूचितः । मयािप नैव भूषणािन परित्यक्ताित्यत आह—उत्तराधशेषेण । त्वं त्वद्यािप
मनागपीिषदिप मानं रूपादिगर्व नापाकरोषि नैव दूरीकरोषीित संवन्धः । अस्तु नाम ममेवम्,
किं तेन तवेत्यत्राह—रोषेणेति । ते तव । वालेति । सूक्ष्मिवसादपीत्यर्थः । अतितरामतुलं
तन्वी स्वाभाविककृशािप तनुः । रोषेण कोपेन । हा हेति खेदे । क्षाम्यत्यतिकृशत्वमेतीित
योजना । 'ताम्यति' इति पाठे संतप्ता भवतीत्यर्थः । तस्मात्त्वयेवं नैव कार्यमिति तात्पर्यम् ।
अत्र परिकराङ्करोऽठलंकारः । शेषं तक्तमेव ॥

एवमप्यप्रसन्नां सीतां राधां वा प्रति पुनस्तत्सख्येव प्रवसत्पतिकायाः कस्पाश्चिदन्यस्या नायिकायाः प्रियसीहादीधिक्यध्वनकव्यापारजातं कथयन्ती सती त्वं तु तद्धिकवयो-वत्यपि मया भूयो विवोधिता सत्यपि नाद्यापि मानमवमानयसीत्यतो वन्दैवासीत्युपालम्भं व्यनक्ति—

### वाचो माङ्गिलिकीः प्रयाणसमये जल्पत्यनल्पं जने केलीमन्दिरमारुतायनमुखे विन्यस्तवक्राम्बुजम् । निःश्वासग्लिपताधरं परिपतद्वाष्पाईवक्षोरुहा बाला लोलविलोचना शिव शिव प्राणेशमालोकते ॥५५॥

वाच इति । भो सिख, अत्र प्रतिविश्विवेश्मिन । प्रयाणसमये तत्कान्तस्य नगरान्तरं प्रति प्रवासकाल इत्यर्थः । जने मिन्नादिपरिजने । माङ्गिलिकीः । सुमृहूर्तमङ्गलोपयुक्तस्य-स्यादिशब्दवतीरिति यावत् । एतादृशीर्वाचो वाणीरनलपं बहुलं जलपति सुव्यक्तं वदिति सित । केलीति । चरमभूमिकागतरत्यागारगवाक्षमध्य इत्यर्थः । विन्यस्तेति । विन्यस्तं का-न्तदर्शनं यथा स्यात्त्यात्वलक्षणेन विशेषेण न्यस्तं स्थापितं वक्ताम्बुजं मुखकमलं यथा भवित तथेत्यर्थः । 'विन्यस्य' इति कचिल्यबन्तपाठोऽपि । तत्र वक्ताम्बुजं विन्यस्येति योज्यम् । 'विन्यस्तवक्ताम्बुजा' इति पाठे तु विन्यस्तं वक्ताम्बुजं ययेति । अत एव । निःश्वासेति । निःश्वासितं स्वान्तस्तवक्ताम्बुजा' इति पाठे तु विन्यस्तं वक्ताम्बुजं ययेति । अत एव । निःश्वासेति । निःश्वासितं स्वान्तस्त्रान्यदाहोष्णश्वासैग्र्लिपतो ग्लानि प्रापितः । शुष्कततां नीत इति यावत् । ताद्वशाऽयरोऽघरोष्ठो यस्मिन्कर्मणि यथा भवित तथेत्यर्थः । परीति । परितः समन्तान्न त्वेकिदेशे । तेन तत्प्राचुर्यं कुचकाठिन्यं च सूच्यते । कठिने हि स्थले पतितोऽम्बुविन्दुन्स्तत्कालमेवोद्वीय सहस्रधा परितः प्रसरतीति प्रसिद्धमेव । तथा पतनित च तानि बान्

ष्पाणि चेति तथा । निपतदश्रूद्दकानीत्यर्थः । एतेन प्रियवियोगशोकातिशयो द्योत्यते । तेराद्रीं क्रिज्ञो वक्षोरुहो स्तनो यस्पाः सा तथा । न तद्वरम् । तेन स्तनयोरतुलोन्नत्यात्त-स्यास्तारुण्याधिक्यं ध्वन्यते । एतादृशी बाला 'केशोरमा पञ्चद्शम्' इति वचनाद्वाद्शा-व्दाधिकवयोवती काचिन्नायिकेत्यर्थः । एतेनास्यास्तादृक्पागल्भ्यायोग्यत्वे तदृश्नं प्रेमैक-निवन्धनमिति ध्वनितम् । लोलेति । चपललोचना सतीत्यर्थः । एतेन तच्चेतसोऽतिस्मर्श्यास्त्रस्तत्वं व्यज्यते । एतादृशी सती प्राणशं न तु पतिम् । तेन तद्विरहे कथं मत्प्राणाः स्थास्यन्तीति चिन्ताकुलत्वं स्च्यते । आलोकते । पश्यतीत्यर्थः । यावत्तद्रथध्ल्यादिदर्शनं तत्रेव तद्रस्थीभवतीति भावः । त्वं तु तद्धिकवयस्काप्येतादृशी कोपनेवेत्यार्थ्यमित्य-द्यापि तर्दि प्रसादः कार्य एवति तात्पर्यम् । इह विरहिणी स्वकीयादिरेव नायिका नाय-कश्च । विप्रलम्भः श्वङ्गारः । लुप्तोपमादिरलंकारः ॥

एवं सोपालम्भाक्तवचसा किंचित्तत्कोपमालक्ष्य सैव पुनस्तां स्तुवन्ती सखीप्रसादव्य-अकं तिस्मतं याचते—

# दारिद्यं भजते कलानिधिरयं राकाधुना म्लायति स्वैरं कैरवकाननेषु परितो मालिन्यमुन्मीलिति । द्योतन्ते हरिदन्तराणि सुदृदां वृन्दं समानन्दति त्वं चेदञ्चसि काञ्चनाङ्गि वदनाम्भोजे विकासिश्रयम्॥५६॥

दारिद्यमिति । हे काञ्चनिङ्गि, काञ्चनवदङ्गं यसास्तत्संबुद्धौ । अयि सुवर्णवर्णशरीरे म-त्सिख सीते राधिके वेत्यर्थः । एतेन परमगौरत्वलावण्यत्वे तत्काये चोत्येते । गृहाभिसं-िधनातः काठिन्यमि । त्वम् । वदनेति । मुखकमल इत्यर्थः । विकासेति । विकासपदिवव-िक्षितस्मरलक्ष्मीमिति यावत् । एतेनास्गं पिक्षनित्वं व्यज्यते । चेद्यदि । एतेन तद्दौर्लभ्यं व्यज्यते । अञ्चित्त । स्वीकरोषीत्यर्थः । तद्ध्यं प्रत्यक्षः । एतेनोद्दीपनसामग्री सूचिता । क-लेति । एवं चैतच्चतुर्गुणितकलानन्दजनकत्वमुक्तमावत्कमुख एवेति चोत्यते । अधुनेदानीन्मेव न तु कालान्तरे । तेन तादशे तन्मुखे लोकोत्तरसौषमशालित्वं सूच्यते । दारिद्यं श्री-श्रूत्यत्वम् । भजते । प्राप्नोतीत्यर्थः । त्वरप्रसादादित्योदयेन त्वन्मुखकमले विकासश्रीभाजिक-लानिधरपीन्दोनिःश्रीकत्वं युक्तमेवेत्याकृतम् । एवं च तृतीयपादार्थोऽपि संगतः । तसा यदि चन्द्रादौ दारिद्यादि तदा रात्रौ मित्रालोकराहित्यात्तमःप्राचुर्यप्रयोजकं तार्है कि मामकं स्मितमिति शङ्कोपशामकत्वात् । तथा हि । यद्यपि चन्द्रादिषु दारिद्यादिसत्वेऽपि त्वन्मुखकमलान्तर्गतकुन्दकलिकायमानकतिचिद्विज्ञराजराजीयालौकिकचन्द्राङ्करौर्दिखण्डल-मण्डनमखण्डितमेवेति । एवं राक्षापूर्णिनशाकरपूर्णमास्यधुनेति सर्वत्र योज्यम् । म्लायति । ग्लानि प्राप्नोतीति यावत् । नहि धर्मधृनने धर्मिधौरयता नाम । अतएव स्वैरमित्यादिद्वित्तियः पादः । स्वैरमुन्मीलतीति संवन्धः । निरर्गलं प्रसरतीत्यर्थः । तृतीयपादस्तु विवृत्तन्तियः । विद्यादस्तु विवृत्तन्ति । एवं राक्षापूर्णिनशाकरपूर्णमास्यधुनेति सर्वत्र योज्यम् । म्लायति ।

प्राय एव । सुह्रां माद्दक्सखीजनप्रभृतीनां सरसचेतसामित्यर्थः । अत्र त्रिपाद्यां सर्वत्र व-तमानार्थकाख्यातेश्वतुर्थचरणप्रथितकारणेककालिकत्वमुक्तकार्याणां ध्वन्यते । तस्मादुक्ता-नेकप्रयोजनं सप्रसादमन्दहसनं भवत्या विधेयमेवेत्याश्चयः । इह मानवती प्राक्तनेव नायिका नायकश्च रसोऽपि । लुप्तोपमा प्रतीपविशेषोऽक्रमातिशयोक्तिश्चालंकारः । तदुक्तम्—'अक्र-मातिशयोक्तिः स्पात्सहत्वे हेतुकार्ययोः । आलिङ्गन्ति समं देव ज्यां शराश्च पराश्च ते ॥' इति । वदनेति यतिभङ्गस्त्वनवधानहेतुभूताद्वश्चयाः सख्यास्तत्प्रसादनलौल्यादेवेति दिक् ॥

एवं प्रार्थनेऽप्यपित्यक्तमानायां सीतायां राधायां वा सत्यां प्रकृतैव तित्रयसखी नि-कटवर्तितत्सख्यन्तरं प्रतिवक्ष्यमाणलक्षणायामस्यां वसन्तलक्ष्म्यां सत्यां कथिमयं मत्सखी मानैकपरवर्या प्राणधारणं करिष्यतीति स्वचिन्तासूचनतोऽनया झिटिति मानापनोदनपू-वैकं प्रत्युपगन्तच्यमेवेति व्यनक्ति—

# पाटीरद्वभुजङ्गपुंगवमुखायाता इवातापिनों वाता वान्ति दहन्ति लोचनममी ताम्ना रसालद्वमाः। एते हन्त किरन्ति कूजितमयं हालाहलं कोकिला बाला बालमृणालकोमलतनुः प्राणान्कथं रक्षतु॥ ५७॥

पाटीरेति । पटीरो मलयाचलः । तस्यायं स चासौ । 'द्वद्वमागमाः' इत्यमराद्वर्वश्वः । अ-र्थाचन्दनतरुः । बहुवचनं वा। तदीया ये भुजंगमपुंगवाः। 'पुंगवर्षभकुंजराः' इति श्रेष्ठवाच-कराब्देष्वमरे पंगवपदोक्तेः सर्पश्रेष्ठास्तेषां मुखानि तेभ्य आयाता इव समागताः किमित्यर्थः। अत एवातापिनः।समन्ताद्विरहिणीतापजनका इत्यर्थः । एतादशो वाताः पवना वान्त्युक्त-रीत्या शीतादिगुणत्रयवत्त्वेन प्रसरन्तीति यावत् । किंच । अमी प्रत्यक्षास्तामा नृत्नसंजात-पह्नवत्वेनारक्तवर्णो इत्पर्थः । ईदशः । रसालेति । आम्रवृक्षा इत्पर्थः । लोचनं नेत्रम् । जा-त्यभिप्राये(य)मेकवचनम् । विरहिणीनामित्यार्थिकम् । विवेकज्ञानं वा । दहन्ति । एतेन विवेक: कार्य इत्याकाह्वापि प्रतिक्षिप्ता । अपि च । इन्तेति खेदे । एते प्रत्यक्षा न तु प-रोक्षाः । तेन तद्भुनौ भ्रमत्वं व्युदस्तम् । कोकिलाः कुजितमयं स्तत्वेन विकृतम् । एतेन विकृतस्य तिक्तद्रव्यादेरतिरिक्तत्ववदनुपमतापकत्वं व्यक्तम् । हालाहलम् । 'पुंसि क्लीबे च का-कोलकालकुटहलाहलाः' इत्यमरात्स्वार्थे तद्धितः । कालकुटमित्यर्थः । तेनालीकिकदाहकत्वं-द्योत्यते । किरन्ति । वर्षन्तीत्यर्थः । तेनानल्पत्वं सूचितम् । भवत्वेवम्, किमेतावता प्रकृत इ त्यत आह-नालेति चरमचरणेन । एवं सति हे सखि, इयं मद्रयस्या बाला द्वादशवर्षीर्ध्वषी-डशार्वाग्वयस्का । सीता राधा वेति यावत् । न तु प्रौद्या । तेन धेर्यवेधुर्ये ध्वन्यते । त-त्रापि दढा चेत्सहेतैव कदाचित्परंतु परमसीकुमार्यात्र तच्छङ्कापीति व्यनक्ति—बालेति वि-शेषणतः । तत्रापि बालं न तु पकं तदपि मृणालं विसं न तु कुसुमं तद्वत्कोमला सुकुमार-तरा तनुर्यसाः सा तथेत्यर्थः । एतादृशी । अत एव नायकसंयोगमन्तरा कथं प्राणान्यक्षतु । न कथमपीत्याधिकम् । तस्मादनयाधुनाभिसर्तव्यमेवेति तात्पर्यम् । इह नायिकादिकं स-र्वमनपृत्रमेव । उक्तास्पदा हेत्द्रप्रेक्षा परिणामः काव्यिलङ्गं लुप्तोपमादिश्वालंकारः॥

एवं स्वरहःसखीवाक्येन सीता राधा वा यावत्स्वमनसि श्रीरामाद्यभिस[र]णसंकल्पा-द्याकलयति तावदेव तदुद्दीपनसामग्रीभूतममृतद्युतिविम्बमुदयाचलश्यङ्गश्रेणिपरिचुम्बि संव-भूवेति कविर्वर्णयति—

# आयातैव निशा मनो मृगदृशामुन्निद्रमातन्वती मानो मे कथमेष संप्रति निरातङ्कं हृदि स्थास्यति । ऊहापोहमिमं सरोजनयना यावद्विधत्तेतरां तावत्कामनृपातपत्रसुषमं बिम्बं बभासे विधोः ॥ ५८॥

आयातैवेति । यत इत्यध्याहारः । मृगेति । हरिणाक्षीणामित्यर्थः । एतेन तारुण्यं ध्व-न्यते । तत्रेव स्त्रीणां हरिणादिवद्रागादिना लोचनचापल्यादिसत्वात् । एवं च साधारणत-रुणीनामपीयं रात्रिः कामोद्दीपिका यदा, तदा लोकोत्तरतरुण्या मे सा कीदगुद्दीपनातिशयं करिष्यतीति न जान इति चिन्तातिशयः सूचितः । मनोऽन्तःकरणमपि । न तु चन्द्रादि-दिरक्षया केवलं चक्षुरेवेत्यर्थः । एतेन तदौरकण्ठ्ये सति तद्धीनसकलेन्द्रियवैकल्यं व्य-ज्यते । उन्निद्रं जागरूकम् । सावधानमिति यावत् । आतन्वती विस्तारयन्तीति तत्त्वम् । त-त्रापि आ समन्तादित्यर्थः । एवं चास्यामत्योत्सुक्यजनकत्वं द्योत्यते । एतादशी निशा रात्रिः । आयातेव प्राप्तेवेत्यर्थः । न त्वायास्यति क्षणान्तरे । एतेन संदीप्तभवनकूपखनन-न्यायेनोपायवैधुर्य ध्वन्यते । अतो मे मम हृदि न तु बहिः । एष साक्षिप्रत्यक्षो मानो 'रूपादिना निजोत्कर्षाद्वर्वोऽन्यस्यावहेलनम् । मत्सौन्दर्यानुसंघानात्र ते गोवर्धन व्यथा ॥' इति मदीयसाहित्यसारनिरुक्तलक्षणादेर्गर्वापरपर्यायस्य मनस्योद्दामत्वप्रयोजकथन्यत्वाधा-यकवृत्तिविशेषस्यैव विवक्षितत्वायुक्तमेव तस्योक्तप्रत्यक्षत्वम् । संप्रतीदानीम् । तेन काला-न्तरे तत्संभवेऽपि प्रकृतकालिकत्वेन पुनस्तदनागतेस्तद्विषयकचिन्तावश्यकत्वं व्यज्यते। निरातङ्कं 'स्वतापशङ्कास्वातङ्कः' इति कोशान्तिःशङ्कं यथा स्यात्तथेत्यर्थः । एतेन संस्कारा-त्मना तत्स्थितिसंभवेऽपि व्यक्तरूपेण तदसंभव एवेति द्योत्यते । कथं स्थास्पति कथमपि नैव तित्थितिसंभावनाशापीत्याशयः । इमं निरुक्तप्रकारकम् । ऊहेति । तर्कवितर्कम् । सरो-जेति । पद्ममुखीत्यर्थः । तेन तदानीं सायंकालत्वेन कमलानां मुकुलीभवनौन्मुख्यादुक्त-चिन्तापारवर्येन तस्यां म्लानास्यत्वं सूचितम् । यावद्यत्कालावच्छेदेन । विधत्तेतरां 'वि-भुर्विजयतेतराम्' इत्यादिवदत्यन्तं करोतीत्यर्थः । तावत्तत्कालावच्छेदेनैव । कामेति । स्मरनरपतिसितातपत्रशोभासंभारमित्यर्थः । एतादशं विधोश्चन्द्रस्य बिम्बं बभासे प्रकटी-बभुवेत्यन्वयः । अत्रातपत्रेत्यनेन पूर्णत्वं व्यज्यते । इह मानवती सचिन्ता स्वकीया पर-कीया वा मध्येव नायिका । विप्रलम्भः शृङ्गारः । निरेति यतिभङ्गोऽपि वन्नया रसावेज्ञा-न्नैव दोषाय । 'इष्यमाणविरुद्धार्थसंप्राप्तिस्तु विषादनम् ।दीपमुद्योजयेद्यावन्निर्वाणस्तावदेव सः॥' इत्युक्तलक्षणो विषादनाख्यः काव्यलिङ्गादिश्वालंकारः । 'सुषमा परमा शोभा' इत्यमरः ॥ इत्यं संजाते चन्द्रोदये धेर्यं धर्तुमशक्रुवाना सीता राधा वा श्रीरामं श्रीकृष्णं वाभिस्त्य यथेच्छं निशि नानाविधविलासेः क्रीहित्वा संजातेऽपि प्रभाते प्राक्तनभूरिकालिकविरहाकुललंवेन तत्राप्यत्यमाणा स्वस्याः पिद्मनीत्वेन दिवा रितिष्रयत्वात्तस्य तत्कालज्ञानप्रागभावपरिपालनाय तल्लोचनसंछादनलीलां संपादयन्त्यपि तेन परमचतुरेण कोमलपरिमलशा-लिमन्दानिलादिना विज्ञाते सिति प्रातःकालेऽसौ विफलितप्रयत्नेव संपन्नेति कविर्च्यनिक्त—

# प्रभातसमयप्रभां प्रणियनी हुवाना रसा-दमुष्य निजपाणिना दशममीलयलीलया। अयं तु खलु पिद्मनीपिरमलालिपाटचरै रवेरुदयमध्यगादिधकचारुतैर्मारुतैः॥ ५९॥

प्रभातेति । प्रणयिनी प्रेयसी । सीता राधिका वेत्यर्थः । प्रभातेति । प्रातःकालीनसूर्य-दीधितिमित्यर्थः । रसात् । 'श्वङ्गारादौ रसे वीर्ये गुणे रागे दवे रसः' इति कोशात्सुरतानुरा-गाद्धेतोरिति यावत् । ह्वानापरुपमाना सतीत्यर्थः । अमुष्य प्रकृतस्य श्रीरामस्य श्रीकृ-णस्य वा दशं दृष्टिं लीलया । श्रङ्गारचेष्टाविशेषेणेसर्थः । निजेति । स्वकरकमलेनेति या-वत् । अमीलयदाच्छादयामासेति संबन्धः । अयं तु प्रकृतनायकस्त । पद्मिनीति । पद्मिन नीनां कमिलनीनां ये परिमलाः सूर्योदयवशसंपन्नविकासलेशजन्यसुगन्धास्तेषां या आलयः पङ्कयः । एतेन वक्ष्यमाणमारुतेषु सौगन्ध्याधिक्यं ध्वन्यते । तासां ये पाटचराश्चोरा इवान पहर्तारस्तिरित्यर्थः । अत एव-अधिकेति । अधिका लोकोत्तरा चारुता शीतमन्दस्रगन्धि-त्वरूपा रमणीयता येषां तैरित्यर्थः । एतादशैर्मारुतैः पवनै रवेः सर्यस्योदयमध्यगाद्भवुधे खिल्विति योजना । एवं च तद्यत्नवैफल्यमेव बभूवेति भावः । 'प्रणियनि' इति सप्तम्यन्त-पाठे पञ्चम्यन्तरसपदेन संबन्धे कान्तविषयकानुरागवज्ञादित्पर्थसंभवेऽपि कर्र्या नायिकाया अध्याहारापत्तिः । एवं 'प्रणयनिह्नुवाना' इति समस्तपाठेऽपि प्रणयेन प्रेम्णा निह्नवानेति व्युत्प-त्ति संभवेऽपि रसादित्यत्र पौनरुत्तयापहृत्ये संभोगश्वङ्गाररसाद्वेतोरित्यर्थकरणेऽपि च तदा-पत्तिर्दुर्वारैवेति बोध्यम् । एवं चोक्तपाठ एव श्रेयान् । तथा च प्रणीयनीत्वादेवोक्तद्दबी-लने प्रवृत्तिरिति तत्त्वम् । यदा त्वलयो भृङ्गा एव पाटचरा इति व्याख्यायते तदा माका-रीणि सूर्योदयप्रभाजनकानि रुतानि शब्दितानि येषां तैरिति तद्विशेषणमेव श्रेयम् । अ-न्यथा समुच्चायकश्रकारादिरध्याहार्यः स्यात् । अत एव । अधिकेति । एवं पद्मिनीनां स्त्रीविशेषाणां परिमलो येषु ते च ते । आल्या सखीद्वारा पाटचरा इवेति व्युत्पत्त्या जार-परत्वमि । तेन समासोक्तिरलंकारः । लीलावती स्वकीयादिरेव नायिका । पूर्वीर्धे संभोगः, उत्तरार्धे विप्रलम्भश्र शङ्गारः । कुशलो धार्मिकश्च नायकः । क्षेपादिरप्यलंकारः ॥

सीतया राध्या वा रहस्यभिस्नत्य त्रतीययामे किंचित्संकेतायुक्ते सित तद्दिंशना के[न]चि-द्रहःसुहृदा किमनयोक्तमिति प्रणयपृष्टोऽसौ तं प्रत्याह विदूरादित्यादिद्वाभ्याम् —

#### विदूरादाश्चर्यस्तिमितमथ किंचित्परिचया-दुदश्चचाश्चर्यं तदनु परितः स्फारितरुचि । गुरूणां संघाते सपदि मिय याते समजनि त्रपाघूर्णत्तारं नयनिमह सारङ्गजदृशः ॥ ६०॥

हे सखे, विद्राद्विशेषेण द्रतो महर्शने जाते । आश्चर्येति । आश्चर्येण पुरुषाकारेन्द्रनीलनिचय-

मरीचिमण्डलविलोकनेनाद्भतेन स्तिमितं स्तन्थम् । अथानन्तरम्। किंचित्परिचयात्रिरुक्ताश्च-र्यजन्यलोभवशात्। पुरोगमनजनितेषत्संनिकषीदित्यर्थः। उदब्बदिति। उदब्बदितिपृजितं भवचा-ब्बल्यं चापल्यं यस्य तत्त्रथा । तद्नु निरुक्तासिक्तसमुद्रेकानन्तरं परितः समन्ततः सर्वसौन्दर्यद्-र्शनार्थम् । स्फारितेति । स्फारिता प्रमानिता स् **ोिशिकनीलकान्तिर्येन** सपदि तत्कालं किंe , 9 Acc. No. 23242 गते। गते सतीसर्थः। । या घूर्णन्ती चलन्ती गरङ्गो हरिणस्तस्मा-था। तस्याः स्वभा-লা ₹(₹ द्वा गुर्वित्याद्यक्तहेतो-Title\_ Returned Borrower's Name वः। Due on ६१॥ नद्दर्शनादेवाविभव-परामृशति सती-लतीगुच्छतां गता त्यर्थः चिनाया इत्यर्थः। मुखाः ोदयो चोतितः । न तु यमेव स्फुटन्त्यः। ताः। न तु जम्बू-ध्यवत्वेन तत्सा-फलाां

CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA

इत्युक्तलक्षणो विषादनाख्यः काव्यलिङ्गादिश्वालंकारः । 'सुषमा परमा शोभा' इत्यमरः ॥ इत्यं संजाते चन्द्रोदये धेर्यं धर्तुमशक्रुवाना सीता राधा वा श्रीरामं श्रीकृष्णं वाभिस्त्य यथेच्छं निश्चि नानाविधविलासेः क्रीडित्वा संजातेऽपि प्रभाते प्राक्तनभूरिकालिकविरहा-कुलत्वेन तत्राप्यतृप्यमाणा स्वस्याः पश्चिनीत्वेन दिवा रतिप्रियत्वाक्तस्य तत्कालज्ञानप्राग-भावपरिपालनाय तल्लोचनसंछादनलीलां संपादयन्त्यपि तेन परमचतुरेण कोमलपरिमलशा-

| भावपारपालनाय        | तहाचनसङादगठाठा रागास्य        | 9                                      | पन्नेति कविर्व्यनिक्त-                                          |
|---------------------|-------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Due on              | Borrower's Name               | Returned                               |                                                                 |
| Duo on              |                               |                                        | ह्या ।                                                          |
| *                   |                               |                                        |                                                                 |
|                     |                               |                                        | । ५९ ॥                                                          |
|                     |                               |                                        | ते । प्रातःकालीनसूर्य-                                          |
|                     |                               |                                        | <u> इति</u> कोशात्सुरतानुरा-                                    |
|                     |                               |                                        | स्य श्रीरामस्य श्रीकृ-                                          |
|                     |                               |                                        | स्वकरकमलेनेति या-                                               |
|                     |                               |                                        | । पश्चिनीति । पश्चिन                                            |
|                     |                               |                                        | न्धास्तेषां या आलयः                                             |
|                     | 1                             |                                        | पाटचराश्चोरा इवा-                                               |
|                     |                               |                                        | ता शीतमन्दसुगन्धि-                                              |
| 4                   |                               |                                        | र्यस्योदयमध्यगाहुबुधे                                           |
| -                   |                               |                                        | येनि' इति सप्तम्यन्त-                                           |
| 9                   |                               |                                        | पि कर्र्या नायिकाया                                             |
| 3                   |                               |                                        | गा निहुवानेति व्युत्प-                                          |
| fi                  |                               |                                        | र्थकरणेऽपि च तदा-                                               |
| Ч                   |                               |                                        | येनीत्वादेवोक्तह्झी-                                            |
| ਰ                   |                               |                                        | व्यायते तदा माका-                                               |
| री                  |                               |                                        | ोषणमेव ज्ञेयम् । अ-                                             |
| न्य                 |                               |                                        | ते । एवं पद्मिनीनां                                             |
| र्स्न<br>परत्वमपि । | तेन समासोक्तिरलंकारः । लीलाव  | त्त्र स्वाद्वारा पाट<br>ती स्वकीयादिरे | च्चरा इविति व्युत्पत्त्या जार-<br>व नायिका । पूर्वार्धे संभोगः, |
|                     | तरम्भश्र शङ्कारः । कुशलो धारि |                                        |                                                                 |

अथ प्रातरुत्थानादिविद्दितयथाविध्याहिकव्यापारं श्रीरामं श्रीकृष्णं प्रति वा तादृर्येव

सीतया राधया वा रहस्यभिस्रत्य तृतीययामे किंचित्संकेताशुक्ते सित तृद्दिना के[न]चि-दृह:सुहृदा किमनयोक्तमिति प्रणयपृष्टोऽसौ तं प्रत्याह विदृरादित्यादिद्वाभ्याम् —

#### विदूरादाश्चर्यस्तिमितमथ किंचित्परिचया-दुदश्चचाश्चर्यं तदनु परितः स्फारितरुचि । गुरूणां संघाते सपदि मिय याते समजनि त्रपाघूर्णत्तारं नयनिमह सारङ्गजदृशः ॥ ६०॥

हे सखे, विद्राद्विशेषण द्रतो मर्शने जाते। आश्चर्येति। आश्चर्येण पुरुषाकारेन्द्रनीलिनचयमरीचिमण्डलिवलोकनेनाद्धतेन स्तिमितं स्तन्धम्। अथानन्तरम्। किंचित्परिचयान्निरुक्ताश्चर्यजन्यलोभवशात्। पुरोगमनजनितेषत्संनिकषीदित्यर्थः। उदब्बदिति। उदब्बदितिपूजितं भवचाब्रल्यं चापल्यं यस्य तत्त्तथा। तदनु निरुक्तासिक्तसमुद्रेकानन्तरं परितः समन्ततः सर्वसौन्दर्यद्श्वेनार्थम्। स्फारितेति। स्फारिता प्रसारिता रुचिस्तत्प्रतिविम्बप्रहात्सार्विशिकनीलकान्तिर्येन
तत्। एतेन क्रमान्नायिकादृष्टाविष स्तम्भवेपथुवैवर्ण्यानि ध्वन्यन्ते। अथ सपदि तत्कालं किंचित्कार्यवशाद्धरूणां स्वपूज्यानां संघाते समूहे। तन्मध्य इत्पर्थः। मिय याते। गते सतीत्यर्थः।
इहास्मिन्काले। त्रपेति। उक्तगुरुनिकरमध्यवित्वादेव या त्रपा इतिस्तया घूर्णन्ती चलन्ती
तारा कनीनिका यस्य तत्त्तथा। एतादृशम्। तत्रापि। सारङ्गेति। सारङ्गो हरिणस्तस्माजायत इति तथा। कृष्णसारिकशोर इत्यर्थः। तद्वदृष्टिर्यस्याः सा तथा। तस्याः स्वभार(व)त एव कुरङ्गकुमाराक्ष्या इत्यर्थः। नयनं नेत्रम्। जात्येकवचनम्। यद्वा गुर्वित्याद्यक्तहेतोरेककटाक्षाभिप्रायकमेव। समजनीति योजना।।

किमेवं तर्हि संभोगभङ्ग एव संपन्नः । नेत्याह-

#### कपोलाबुन्मीलत्पुलकिनकुरम्बौ मिय मना-क्सपृशत्यन्तः स्मेरस्तबिकतमुखाम्भोरुहरुचः । कथंकारं शक्याः परिगदितुमिन्दीवरदृशो दलद्राक्षानिर्यद्रसभरसपक्षा भणितयः ॥ ६१॥

कपोलाविति । ततो झटित्येवान्तःपुरं गत्वा मिय । उन्मीलिदिति । महर्शनादेवाविभेव-द्रोमाञ्चनिचयौ । एतादशौ कपोलौ गल्लौ । स्पृशित चुम्बनार्थ करेण परामृशिति सती-त्यर्थः । अत एव । अन्तिरिति । अन्तःस्मेरेण गूढिस्मितेन स्तबिकता मालतीगुच्छतां गता मुखाम्मोरुहे रुग्यस्या इत्यर्थः । अत एव । इन्दीवरिति । नीलोत्पलिविलोचनाया इत्यर्थः । न तु पद्माक्ष्याः । एतेन नायकेऽपि कान्तिसौन्दर्यादिलोकोत्तरगुणगणोदयो द्योतितः । प्रयाः पूर्वोक्तनायिकायाः । दलदिति । दलन्त्यो रसपरिपाकवशात्स्वयमेव स्फुटन्त्यः । तु यत्नपाचिताः । एतेन माधुर्याधिक्यं ध्वन्यते । तत्रापि द्राक्षा मृद्दीकाः । न तु जम्बू-फलानि । तासां निर्यन्निःसरन्यो रसभरो द्रवनिवहस्तेन सपक्षाः । निश्चितसाध्यवत्वेन तत्सा- धर्म्यशालिन्य इत्यर्थः । एतेन तदोष्ठयोर्नेसांगंकप्रवालायमानत्वेन परमारुण्यपि स्वामा-विकस्मितपूर्वाभिभाषित्वेन दशनचिन्द्रकाङ्कुराश्चितत्वेन पाटलताया दलद्वाक्षोपमेयत्वं तद्व-चःसु च मृदुमधुरतरत्वादिना तद्रसभरोपमेयत्वं च सूचितम्।एतादृश्यो भणितयः। संकेत-सूचनादिवाग्व्यापारसरण्य इत्यर्थः । परिगदितुं कथियतुं कथंकारं कथं वा शक्याः। न कथमपि शक्यन्त इत्यन्वयः। तस्मान्निरुक्तरीतिकतद्भाषणमनन्तगुणगणैर्वाण्यगोचरमे-वेति भावः। अत्र प्रमुदितौ नायिकानायकौ। संभोग एव श्वङ्कारः। लुप्तोपमादिरलंकारः॥ ततः सायं पूर्णचन्द्रोदयं निरीक्ष्य तदपेक्षयापि निकटस्थायाः सीताया राधाया वा व-

दनस्य श्रीरामः श्रीकृष्णो वा शोभासंभारं व्यनिक्त-

# राजानं जनयांबभूव सहसा जैवातृक त्वां तु यः सोऽयं कुण्ठितसर्वशक्तिनिकरो जातो जरातो विधिः। संप्रत्युन्मदखञ्जरीटनयनावक्ताय नित्यश्रिये दाता राज्यमखण्डमस्य जगतो धाता नवो मन्मथः॥६२॥

राजानमिति । हे जैवातृक । 'अञ्जो जैवातृकः सोमः' इसमराद्रे चन्द्रेसर्थः । तेन 'जैवा-त्रकः स्यादायुष्मान्' इत्यपि तदुक्तेः श्लेषेणान्यस्य राज्यावाप्तौ स मां मारियष्यतीति त्वया नैव भेतव्यम्, किंतु तद्राज्यस्य प्रतिक्षणोत्कर्षेकदर्शनतः क्षीणत्वकलङ्कितत्वादिभिरेव केवलं जीवितव्यमिति द्यायते । त्वां तु यो विधिर्वह्मा । एतेन विद्धातीति विधिरिति व्युत्पत्ति-वशात्केवलिक्रयैककोविदस्य तस्य विचारविधुरत्वं ध्वन्यते । अतएव सहसा राजानं ज-नयांबभूव । अविचारेणैव रचयामासेत्यर्थः । सोऽयं सर्वज्ञत्वेन प्रत्यक्षः । एतेनाश्रद्धेयव-चनस्त्वं(त्वं) परास्तम् । जरातो द्विपरार्घायुषस्तस्य चरमपरार्धारम्भाद्वार्धक्येणेत्यर्थः । कृण्ठितेति । अत्र सर्वपदेन सार्वाशिकतदाश्रयाशान्युदासः सूच्यते । एतादशो जात इत्य-न्वय: । ननु भवत्वेवम् । किं तावता । नहि दातुर्देन्ये दत्तद्रव्यदलनं दश्यत इत्यत आह— संप्रतीत्याद्युत्तरार्धेन । संप्रति मन्मथः । एवं च क्वीवेतरावच्छेदेन सामान्यतः सर्वमनो मथ-यितुस्तस्य त्वद्राज्योत्सादनादिना त्वन्मनोव्यथकत्वे केव शङ्केति सूचितम् । तेन पुंराज्य-मपहृत्य क्रीबाय तद्दानानौचित्यं परास्तम् । यो न यत्पीड्यः स तत्प्रेमयोग्य इति व्याते-रन्वयादिना सिद्धत्वात्तिद्भन्नस्येव तत्पीड्यत्वाच । एवं संप्रतिपदेन तात्कालिकं निरुक्तना-यिकायास्तन्निकटावस्थानं व्यज्यते । उन्मदेति । उन्मदौ सुरतलालसौ यौ खन्नरीटौ । 'खन्न-रीटस्तु खन्ननः' इत्यमरात्खन्ननदम्पतीत्यर्थः । ताविव नयने नेत्रे यस्याः । एतेन तद्वक्रस्य पद्मत्वं ध्वन्यते । तेन 'एको हि खजनवरो निर्नादलस्थो दृष्टः करोति चतुरङ्गबलाधि-पत्यम्' इत्यादिकालिदासीयश्रृङ्गारतिलकोक्तेरहो यद्दर्शनमात्रेणान्येषां राज्यावाप्तिस्तस्य त-निरतिशयाखण्डतायोग्यताया[:] कैमुत्यसिद्धिरिति ध्वनितम् । वक्राय । मुखायेत्यर्थः । अस्य जगतोऽखण्डमविनाशि । एतेन प्रत्याप्त्याशोपशमः सूचितः । राज्यं दाता दास्पतीति सं-बन्धः । एवं तर्हि प्राक्तस्य दारिब्रादनधिकारितैवोक्तदाने नह्यकिंचनो विप्रो गजदान-

पात्रं दातुस्तत्कर्द्धकतिद्वक्रयपापप्रयोजकत्वापत्तेः । इत्यतो विशिनष्टि । नित्येति । ननु जगद्धात्रा विधात्रा मह्यमेव राज्यं दत्तं तत्कथमनङ्गोऽप्यसावपहृत्यान्यस्मै दास्यतीत्यतस्तं विशिनष्टि । अस्य जगतो नवः । धातेति । मैथुन्यां सृष्टौ मदनाधिनैवोत्पत्तिरिति प्रसिद्धमेव । नन्वेवमपि 'धाता यथापूर्वमकलपयत्' इत्यादिश्वत्या प्राच्यधातरितिरेवानेनापि परिपाल्येति यदि विभाव्यते तदा । नित्येति तादर्थ्यं चतुर्था । एवं च तुभ्यं तेन राज्ये दत्तेऽपि क्षयादिना ते नित्यश्रीनैवासेति । प्रकृते तु न तथात्विमिति । अधिकारस्तून्मदेत्येतेनैव । अत्र प्रमुदितो(तौ) नायिकानायकौ । संभोगविशेषः शृङ्गारः । हेतुप्रतीपलुप्तोपमापरिकरादयोऽलंकाराः ॥

अथैवं भगवता श्रीकृष्णेन स्तुतेति परमगिवता राधिका केनचिच्छद्मना प्रणयकोपं संपाद्यं तृष्णींभूता सती नायकेरिततद्रहःसख्या श्रीकृष्णस्य सौन्दर्यदर्शनेन यदा कुल्रिश्लामिष कामच्याकुलीभावः संपन्नस्तदानुभूततद्रतिसुखसंपत्त्या भवत्यास्तावत्केव कथा क्षणान्तरे तद-भिसरणेऽतः सद्यो मह्यमेव यशः किमिति न देयमिति बोध्यते आविर्भूतेत्यादि द्वाभ्याम्—

#### आविर्भूता यदवधि मधुस्पन्दनी नन्दसूनोः कान्तिः काचित्रिखिलनयनाकर्षणे कार्मणज्ञा । श्वासो दीर्घस्तदवधिमुखे पाण्डिमा गण्डमूले शून्या वृत्तिः कुलमृगदृशां चेतिस प्रादुरासीत् ॥ ६३॥

हे राधिके, यदविध यदारम्य । नन्देति । श्रीकृष्णस्येत्यर्थः । मध्विति । मधुवन्मद्यव-त्स्पन्दयति व्यामोहनेन धेर्याचेतश्वालयतीति तथा । स्वदर्शनमात्रेणेवोन्माद्यित्रीत्यर्थः । एतेन दुर्निरसत्वं सूचितम् । तत्र हेतुः—निखिलेति । निखिलानां सकलजीवानाम् । एवं च यदा पुरुषनपुंसकादिसाधारण्येन यावज्जीवानामपि नेत्राकर्षणे कुशला भगवतः कान्ति-स्तदा त्वामसावाकर्षयिष्यतीति किमु वक्तव्यमिति द्योत्यते । यानि नयनानि नेत्राणि तेषां यदाकर्षणं वशीकरणं तत्र यत्कार्मणं कर्मणाथर्वणप्रसिद्धवशीकरणिकयाविशेषेण कृतं का-र्भणम् । निरुक्तशक्तिविशेषशाल्यदृष्टमित्यर्थः । तत्संपादियतुं जानातीति तथा । एतादृशी । अत एव काचिद्वागगोचरा कान्तिर्लावण्यलक्षणा यौवनग्रुतिरिति यावत् । आविर्भुता प्र-कटीभृतेत्यर्थः। तदवधि। तदारभ्यैवेति यावत् । कुलेति। कुलस्य। सत्कुलस्येत्यर्थः । यथा-स्मदादीनां हस्तद्वयादिमत्वेऽपि न हस्तिपदशक्यत्वं रूढं गजस्य तु तदभावेऽप्येकस्यैव शण्डादण्डरूपस्य प्रशस्ततरस्य तस्य सत्त्वेन तत्सर्वसंमतमेव तद्वत्सामान्यतः स्त्रीत्वावच्छि-नानां जन्यतया कुलैकसंबिन्धत्वेऽपि पातित्रत्यायनुमितप्राशस्यशालिकुलजन्यस्त्रीष्वेव कु-लकामिन्यादिपदवाच्यत्वमिति प्रकृते सदादिपदाभावेऽपि तदार्थिकत्वं बोध्यम् । न त केवलम् गाक्षीणाम् । तेन यत्र सतीशिरोमालतीभूतानामपीदश्येवावस्था तत्र परकीयाया भ-वत्याः केव कथेति व्यज्यते । मृगपदेनातिभीतिस्वाभाव्यात्स्मरशरातुरत्वातिशयः सूचितः । साध्य(ध्व)भिधमुग्धानामित्यर्थः । मुखे वदने दीघीं नियतपरिमाणाधिकगामी । श्वासो नि:- श्वासः । यद्यपिश्वासस्य नासिकैकायतनत्वस्वाभाव्येन मुखाधिकरणकत्ववर्णनमनुचितमिव भाति तथापि भगवत्सीन्दर्याद्यभ्युद्यदर्शनजन्यानुरागपातिव्रत्यपरिपालनोभयभयजन्यवैकल्योत्कर्षध्वननार्थं तदुचितमेवित तत्त्वम् । अत एव । दीर्घ इति । तथा गण्डमूले कपोल्ठते । पाण्डिमा । विरह्युत्रिमेत्यर्थः । न केवलं बाह्यचिह्नमेवेवं किंत्वान्तरमपि तत्तादशमिति व्यनक्ति—शून्येति । किं पातिव्रत्यं हेयमुत भगवद्रतिलालस्यमिति निर्णयाभावजन्यकषायाभिधसंकल्पहीनेति यावत् । एतादशी वृत्तिर्वर्तनं चेतिस प्रादुरासीत्प्रकटीवभूवेति सरलमेव । न च कुलमृगद्दकपद्वाच्यपतिव्रतानां परपुरुषीयलोकोत्तरलावण्यवीक्षणमेवादौ पुमानन्यः कान्ताद्विधुरिव चतुर्थीसमुदितः' इति मूलकाराद्युक्तेः क पुनस्तदनुरागः, कन्तरां तज्जन्योक्तनिर्णयाभावः, कतमां निरुक्ततत्कार्योणीति वाच्यम् । कृष्णस्य पूर्णवन्द्यत्वेनात्मत्वात्तत्त्वत्त्वत्त्वत्ते च निरुपचरितप्रीतिविषयत्वस्य नैस्गिकसार्वानुभविकत्वाच । तेन मायिकाविष्कारितोक्तलीलाविष्वद्वति तु तस्य केमुत्यसिद्धत्वात् । इह संबोध्या मध्या मानवती परकीया च, तथा वर्ण्याः परकीया विरहिण्यो मुग्धाद्याश्च नायिकाः । सर्वोत्तमो नायकः । विप्रलम्भः श्वहारः । चपलादि(ति)शयोक्तयाद्योऽलंकाराः । मन्दाकानता वृत्तम् ॥

प्रसङ्गे गोपानां यदुषु बहुमानं यदुपते-रुपाकण्यं स्विद्यत्पुलकितकपोला कुलवधूः । विषज्वालाजालं झटिति वमतः पन्नगपतेः फणायां साश्चर्यं कथयतितरां ताण्डवविधिम् ॥६४॥

प्रसङ्ग इति । हे राधे । कुलेति । काचित्साध्वी । गोपानां बह्नवानम् । नन्दादीनामपीति यावत् । प्रसङ्गे किंसिश्चिदिन्द्रयागादिकार्यारम्भप्रसक्तावित्यर्थः । गुरुषु । निर्धारणसप्तमीयम् । सकलिवयावृद्धेषु मध्य इत्यर्थः । यद्वा स्मृतस्रोपेक्षानर्हत्वं प्रसङ्ग इत्युक्तलक्षणरीत्या
स्मृतिविषयीभूते गुरुविषयकानुपेक्षणीये कः सर्वगुणैर्वरिष्ठ इति विचारे प्राप्ते सतीति यावत् ।
यदुपतेः श्रीकृष्णस्य बहुमानमिन्द्रयागं युक्तिभिः पराकृत्य गोवर्धनैकयागप्रतिपादकयुक्तिवैभवपारवश्यप्रयुक्तं सत्कारमिति यावत् । उपाकर्ण्य निकटवर्तित्वेनाकस्माच्छूत्वा ।
स्विद्यदिति । स्वेदं प्राप्तो तथा । पुलकितेति । पुलकितौ संजातरोमाञ्चो कपोलो यस्याः
सा तथेत्यर्थः । एतेन ज्ञानाधिक्यज्ञानजन्योऽयमनुराग इति द्योतितम् । तेन पूर्वपद्यापेक्षयास्य न पौनरुक्तयम् । तत्र तु सौन्दर्योत्कर्षस्येवोक्तत्वात् । अत्र तु बुद्धादिवैभवस्याप्यभिहितत्वाचेति । एतादशी । नन्वेवं तर्हि कथं तया स्वकपोलपुलकस्वेदजालापलपनमकारीत्याकाङ्कां क्षपयति—विषेत्याद्यक्तरार्धेन । एतोदशी अत्तप्व । विषेति । विषस्य गरलस्य
या ज्वालास्तासां जालम्, न तु लेशम् । एतेनातिदुःसहत्वं द्योतितम् । तत्रापि झटिति
शिव्रम्, निःतु विरम्य । एवं च तदेव दृविकतम् । वमतः । भगवत्पादप्रहारासिहिष्णुत्वेनोदिरत इत्यर्थः । तत्रापि पन्नगेति । सर्पराजस्येत्यर्थः । एतेनाशक्यप्रतीकारत्वं ध्वनितम् ।

तत्रापि फणायाम्, न तु पुच्छादो । यदुपतिरित्यत्राप्यनुकृष्य योज्यम् । श्रीकृष्णसेत्यर्थः । ताण्डवेति । उद्धतनृत्यप्रकारिमत्यर्थः । साश्चर्यमाश्चर्येण विस्मयेन सिहतं यथा भवति तथा । कथयतितरां वारंवारं वृद्धगोपाः(पान्) प्रति निरुक्तभगवत्ताण्डववर्णनमेवोक्तरीत्या स्वानु-रागव्यज्ञकस्वकपोलपुलकाद्यपलापनप्रयोजकाद्भुत्रसपरिपोषपूर्वकं विनिवेदयतीत्यन्वयः । तस्या(त्स्या)द्यदा पतित्रतानामपि श्रीकृष्णसौन्दर्यसार्वत्र्यादिविचित्रविविधगुणाकृष्ट्येदृशं कष्टं तदा केव कथानुभूततद्रत्या भवत्या इति मह्यमेव यशः प्रदाय द्वतमयेव तं प्रत्यभिसतं-व्यमित्याशयः । अत्र प्रकृता परकीया मध्या मानवती नायिका वर्ण्या तृत्किण्ठतेव । लिलतो नायकः । विप्रलम्भः श्रङ्कारः । अपहुतिरलंकारः ॥

अथ वैदेह्यास्तु 'राजानं जनयांवभूव' इत्याचेक(दिद्वा)षष्टिपचेन श्रीरामेण मुखारिवन्दवर्ण-नतोऽभिनन्दने कृतेऽपि परम सात्विकत्वाद्ववराहित्ये सत्यतीव परितुष्टोऽसौ राधायाश्चोक्तो-पदेशेनातिप्रसादतोऽभिस्रतायास्तादशः श्रीकृष्णो वा सुस्वा(मुखा)चवयवान्वर्णयति—

#### कैशोरे वयसि क्रमेण तनुतामायाति तन्व्यास्तना-वागामिन्यखिलेश्वरे रतिपतौ तत्कालमस्याज्ञया। आस्ये पूर्णशशाङ्कता नयनयोस्तादात्म्यमम्भोरुहां किंचासीदमृतस्य भेदविगमः साचिस्मिते सर्वदा॥६५॥

केशोर इति । 'कैशोरमापञ्चदशम्' इत्यभियुक्तोक्तेर्दशवर्षोत्तरपञ्चदशवर्षपरिसमाप्तिपर्यन्त-मित्यर्थः । वयस्यवस्थाविशेषे तन्व्याः कृशाङ्गवाः । तनौ शरीरे । क्रमेणैकादशवर्षादानुक्रमेण । न तु तां कार्र्य क्षीणत्वमिति यावत् । आयात्मागच्छति सतीत्यर्थः । अत एवाखिलेश्वर ईश्वरादिजगद्यामोहकत्वाद्विश्वनियन्तरीत्यर्थः । एतेन वक्ष्यमाणतदाज्ञायामवस्यानुस्रङ्गनी-यत्वं व्यज्यते । एतादृशे रितपतौ न तु कामे । तेन 'यथा राजा तथा प्रजा' इति न्यायेन स्वस्याखण्डविलासशीलत्वेन स्वनियम्येषु तत्कारकत्वनैसर्ग्यं सूचितम् । तस्मिनमदने च निरुक्ततनुरूपनगर्यवच्छेदेनागामिन्यागमिष्यति सतीत्यर्थः। अस्य निरुक्तलक्षणस्य रतिपते-राज्ञया नियोगेन तत्कालमेव तत्क्षणमेव । न तु विलम्बेनेत्यर्थः । एतेन राजाज्ञातिक्रमे सद्यः-प्राणविगम इति भीतिः सूचिता । आस्ये मुखे । पूर्णेति । अत्र शशपदेन कपोले कस्त्रीम-करविरचनचतुरत्वरूपस्तरुणीस्वभावो ध्वन्यते । पूर्णपदं द्वितीयादीन्दुव्युदासार्थम् । तेन तत्र स्वनेत्रचकोरतः त्रिजननक्षमत्वं द्योत्यते । तथा नयनयोर्नेत्रयोः । अम्भोरुहामम्भस्युदके रुहन्ति 'रुह बीजजन्मप्रादुर्भावे' इति धातोर्जन्म लभन्ते तानि तथा । तेषां कमलानामि-त्यर्थः । एतेन तत्रातिशिशि[री]करणचणत्वं सूच्यते । तादात्म्यं भेदसहिष्णुरभेदः । पद्मरू-पत्विमिति यावत् । किंचामृतस्य पीयृपत्व(स्य) श्लेषान्मोक्षस्यापीत्यर्थः । भेदविगमोऽभेदः । साचीति । विलत्मीवं मन्दहास्य इत्यर्थः । सर्वदा न तु क्षणमात्रम् । तेनोक्तनायिकामु-खवीक्षणेऽपि परमपुमर्थत्वं किं पुनस्तदास्वादन इति वर्तमानकालेऽपि त्रैगुण्यसत्वं च द्योतितम् । आसीदभूदिति संबन्धः । इह स्वकीया परकीया वा मध्याभिसारिका ना-यिका । मुदितो नायकः । संभोगः श्वज्ञारः । क्रामिकं रूपकं चालंकारः ॥

् एवं वर्णनपूर्वकं तद्रात्रौ यथेच्छं विहारं विधाय प्रातःकाले किंचित्कार्यवशायोजना-द्वीगेव प्रवस्य सायं समागतं श्रीरामं श्रीकृष्णं वा यामचतुष्टयविरहस्याप्यसिहिष्णुतया शैवलशय्यायां स्मरवैश्वानरदाहापहानार्थं शयाना सीता राधा वा लोकोत्तरग्लानिवशात्स-रभसव्युत्थानायशक्तत्वेन सरसविलोकनैरेवोपचरतीति कविः संवर्णयति—

#### शयिता शैवलशयने सुष्माशेषा नवेन्दुलेखेव। प्रियमागतमपि सविधे सत्कुरुते मधुरवीक्षणेनैव॥ ६६॥

शियतेति । प्रकृतनायिकेत्यार्थिकम् । शैवलेति । 'जलनीली तु शैवालं शैवलः' इत्यमरा-च्छैवलस् जलनील्या यच्छयनं कुसुमादिवद्विरहाग्निसंतापशान्त्यर्थे तदुपकलिपतं तलपमि-त्यर्थः । एतेन तत्रातिशीतल्यसमुदुत्वाभ्यामुक्तोपायत्वयोग्यत्वं व्यज्यते । तत्र शयिता निद्राणा सतीत्यर्थः । न तूपविष्टा नापि प्रसुप्ता । अशक्तिचिन्तौत्कट्येन तदसंभवात् । एवं चोक्तवियोगस्यातुलासह्यत्वं सूचितम् । अत एव । सुषमेति । 'सुषमा परमा शोभा' इत्य-मरादलौकिकसौन्द्र्यशोभैव शेषोऽवशिष्टोंऽशो यस्याः सा तथा। एतेन निरुपमकाश्यें ध्वन्यते । एतादृश्यपि सविधे निकट एव, न तु दूरम् । आगतमप्युपगतमपि । तत्रापि प्रियं स्वप्रीतिविषयं नायकम्, न तु मानाद्यवस्थावशादनादरणीयं कान्तमिति यावत् । मधु-रेति । चन्द्रमरीचिकामृतवत्कान्तचक्षुश्रकोरैकास्वादनीयत्वध्वननार्थे मधुरपदम् । एतादृशं यद्वीक्षणमतिप्रीतिरूपविशेषेण यदीक्षणमवलोकनं तेनैव । न तु प्रत्युद्गमनादिञ्यापारान्तरैः । एतेन जीवितमात्रवत्वेनानुरागातिशयो चोत्यते । परमासामर्थ्यव्यञ्जकत्वादेकवचनान्तपाठ एवेष्टः । यदि तु प्रेयो दर्शनोत्तरं प्रतीक्षणोजीवनाधिक्येन तद्वदनसौन्दर्यदिहक्षाधिक्येन च वीक्षणे पानकन्यायेन विरम्य विरम्यास्वादनीयनायकलावण्यलालस्पेन भूयस्त्वमपि गुण-त्वेनैव संभाव्यते तदा भवतु नाम बहुवचनान्त एव पाठः । वीक्षणैरिति । सत्कुरुत उपच-रति स्वादरिवषयीकरोतीत्यन्वयः । तत्र योग्यमुपमानमाह—नवेति । यथा हि लोके नवा शुक्रद्वितीयागतत्वेन नृतना । एतादशी येन्दोश्चन्द्रस्य लेखा । एककलात्मकत्वेन रेखेत्यर्थः। सीतावत् । शैवेति । शिवस परमेश्वरस्येमानि शैवानि 'भूरम्भांस्पनलोऽनिलोऽम्बरमहर्नाथो हिमांशुः पुमान्' इति दक्षिणाम् तिस्तोत्रायुक्ताष्टवपूंषीत्यर्थः । 'ला आदाने' इति धातोस्तानि लात्याधेयतयादत्ते । गृह्वातीति यावत् । स शैवलः कालस्य सर्वाधारत्वाद्वितीयातिथ्याख्यः कालविशेष एव । स एव शयनं तल्पमिव तत्रेत्यर्थः । शयितादुर्लक्ष्यत्वादनतिप्रसादवत्वाच निद्रितेव वर्तमानापि । तथा सुषमेति प्राग्वदेव । वर्धमानकलाबीजवत्त्वेन परमदर्शनीयत्वेन च निरतिशयशोभामात्रावशेषशालिन्यपीत्पर्थः । प्रियमादरेण स्वद्रष्टृतया कंचिद्देवदत्तादि-रूपं सखायमिति यावत् । मध्विति । मधुतुल्योऽस्तसमयावच्छित्रत्वेनारक्तवर्णवस्वान्मा-क्षिकविशेषसदृशो यो रविः सूर्यस्तेन सह यदीक्षणं निरुक्तदेवदत्तकर्तकं स्वकर्मकमवलोकनं तेनेत्यर्थः । निरुक्तदर्शनस्य तदैव संभवासजन्यपुण्यरूपकरणैनेति यावत् । सत्कुरते सुख- यति प्रदानेन परितोषयति तथेयमपीति संबन्धः । अत्र स्वकीयादिविराहिण्येव नायिका । सादरो नायकः । पूर्वीर्धे विप्रलम्भोऽन्यत्र संभोगश्च श्वङ्गारः । उपमालंकारः ॥

अथोक्तरीत्या निकटागतमिप श्रीरामं सीता श्रीकृष्णं राधा वा विरहामिना दह्यमानमा-नसा प्रागत एव तन्नामामृतमेवोच्चैः परिदेवनपूर्वकमुच्चारयन्ती सत्यपि कथमेतावन्तं का-रुमिप प्रयानिप मामुपेक्षितवानेवास्यतिश्चरोपेक्षरुक्षणकार्यिरिङ्कतानुमानेन त्वय्यपरिचित-त्वमेव मयाध्यवस्यत इत्याशयवती परिचयहीनेव पश्यतीत्याह—

#### विरहेण विकलहृदया विलपन्ती दयित दयितेति। आगतमपि सा सविधे परिचयहीनेव वीक्षते वाला॥ ६७॥

विरहेणित । बाला द्वाद्यवर्षोर्ध्वषोडशवर्षप्राग्वयस्का । मुग्धेत्यर्थः । न तु मध्या । एतेनातिधेर्यवैधुर्य ध्वन्यते । तत्रापि विरहेण स्वप्रेयोवियोगेन । न तु व्याध्यादिना । तेन
नायकस्यैव प्रकृतेऽपराधित्वेन तं प्रति स्वस्या औदासीन्यसाम्यसूचनं युक्तमेवेति व्यज्यते ।
विकलेति । विद्वलिचेत्तेति यावत् । अत एव । दियतेति । वैकल्ये वीप्सा । तेन शोकातिभूमिः सूचिता । एतादशं विलपन्ती सतीत्यर्थः । एतादशी सा पूर्वोक्तनायिका । सिवधे
निकटे । आगतमपि प्राप्तमपि । एतेनावश्यपरिचरणीयत्वं सूचितम् । एतादशं तम् ।स्वकानतमिति शेषः । परिचयेति । परिचयेन नामग्रामादिबोधपूर्वकचाक्षुपज्ञानेनापि हीना । शून्यत्यर्थः । एतेनौदासीन्यातिशयो द्योत्यते । सेत्यनेन हादप्रेममर आवेद्यते । एतादशी वीक्षते । पश्यतीत्यर्थः । तस्मान्मैवेतःपरमेवं कुर्या इति तात्पर्यम् । अतो विरहिणी मुग्धा
स्वकीयादिरेव नायिका । अपराधाभासी नायकः । संभोगारम्भो विप्रलम्मश्च श्टङ्गारः ।
उत्प्रेक्षालंकारः । परिकरकाव्यलिङ्गाद्यपि ।।

इत्थमौदासीन्यमवलोक्य श्रीरामः सीतां श्रीकृष्णो राधां वा परमोत्तमनायकत्वेन स्व-

मात्रापराधमवधारयन्नधरादितद्र्पवर्णनेन प्रसादयति---

#### अधरद्युतिरस्तपल्लवा मुखशोभा शशिकान्तिलङ्किनी । तनुरप्रतिमा च सुभ्नुवो न विधेरस्य कृतिं विवक्षति ॥६८॥

अधरेति । अयि प्रिये । इयं तवेत्यध्याहारस्तु वक्तविह्नल्लेवानुसंधानवैधुर्याहुणा-वह एव रसपरिपोषकतयेति ध्येयम् । अधरगुतिरधरोष्ठकान्तिः, न तु पादतलदीप्तिः । ए-तेन चक्षुःसंनिकर्षस्य सांमुख्येन तत्रैवातिसत्वाचुम्बनानुरागातिशयः सूचितः । अस्तेति । अस्ता अदर्शनं गताः । भीतभटन्यायेन संकुचिता इत्यर्थः । पत्नवाः पदस्त्वत्पदसौन्दर्यस्य लवो लेषो येषु ते तथा, न तु किसलयानि यया सा तथेत्यर्थः । एवं चात्र मृदुत्वाहणत्वस-रसत्वातिशयो द्योत्यते । तिर्हं किं ममाधर एव रम्य इत्यत आह—मुखेति । आस्सुषमा । शशीति । शशिनः । न तु चन्द्रस्य । एतेन तत्र शशीयश्यामरूपशालित्वेन तत्कान्तौ लङ्घ-नाईत्वं ध्वन्यते । तस्य या कान्तिस्तां लङ्घयत्यतिक्रामतीति तथा । तत्र क्षयित्वादिदोष-प्रस्तत्वेन स्वस्यां प्रतिक्षणाधिकविधिष्णुत्वादिगुणगणरमणीयत्वेन च तदितिक्रमणनिपुणत्वं व्यज्यते । नन्वथापि किं मुखमेव मामकं कमनीयमित्यत्राह—तनुरिति । चः समुचये । तनुर्व्यक्तिरिप सकला अप्रतिमेव । अनुपमैवेत्यर्थः । यद्वा न विद्यते प्रतिस्पिधिनी मा लक्ष्मीरिप यस्याः सा तथिति यावत् । एतेन त्रैलोक्यसुन्दर्याः श्रियोऽपि तव सौन्दर्यमधिकमेवेति ध्वन्यते । तेन सद्यः सर्वाङ्गसंभोगाभिलाषो द्योत्यते । एतित्रतयं कर्त्र । अस्य वार्तमानिकस्य विधेत्रद्वाणः कृति रचनां न विवक्षति । नैव विशेषतो वक्तमिच्छतीत्यर्थः । एवं च कल्पान्तरीयस्य तस्ययं त्वक्षकृतिरूपाकृतिरित्ति वा न वेति संदेह एव तव संदेह इति भावः । यदि वर्तमानकालिकस्य कस्ययं कृतिस्तावकाकृतिः स्यात्तर्धन्याप्येवम् । तेन स्वाभाव्यादेव काचित्रचिता स्यात्र तु तथा कापि दृश्यतेऽतः सम्यगेवेदमुक्तं नेत्याद्येवं वदन्तमिप तं भूभङ्गेनैवेक्षन्तीं पुनः प्रसादनाय तत्रापि तां विशिनष्टि—सुभुव इति । शोभने समरकार्मुकाकारे भुवौ यस्यास्तादृश्याः । तवेति यावत् । एवं च स्वस्यातिकामवैकल्यं व्यज्यते । अतः सद्यस्तं सप्रसादं सुरतं वितरेति तात्पर्यम् । अत्रोक्तेव रुष्टा नायिका । अनुनयी नायकः । उक्त एव श्वहारः । प्रतीपानन्वयावलंकारौ ॥

अथैवं स्तुवत्यपि श्रीरामेऽप्रसन्नायामेव सीतायां सत्यां सति मत्संनिधाने परमपतित्र-तात्वेनात्युत्तमनायिकाया अस्या मद्वयस्यायाः सुरतानुक्र्व्यसूचकचेष्टाविशेषात्मकसिम-तकटाक्षविक्षेपादिलक्षणप्रसादकरणानौचित्यान्मयैवेतःपरं रत्यागारादस्माद्वहिर्गन्तव्यमित्या-श्रयेन तथा च रत्या तद्रहःसख्या काचिदन्या तादृश्येव तद्वयस्या सीतारामयोरैक्यमाकाङ्ग-न्ती तत एव परमोत्कण्ठया 'मो सिख, किं जानकी प्रसन्ना वा न वा' इति पृच्छन्ती यत्र परकीयस्यापि रावणाख्यस्य नायकस्य केवलमस्याः सौन्दर्यश्रवणमात्रजन्यविरहामिनै-ताद्वस्यवस्था बभूव । तत्र स्वकीयस्य संपादितबहुवारतदुपभोगस्य श्रीरामस्य तिन्नकटवर्ति-नस्तद्रप्रसादजनिततिद्वरहानलेनातुलव्याकुलीभाव इति द्योतयन्त्या नैवाद्याच्यसौ प्रसीदताति-व्यञ्जनावृत्या प्रतिबोद्धते—

व्यत्यसं ठपित क्षणं क्षणमहो मौनं समालम्बते सर्विस्मिन्विद्धाति किं च विषये दृष्टिं निरालम्बनाम्। श्वासं दीर्घमुरीकरोति न मनागङ्गेषु धत्ते धृतिं वैदेहीविरहव्यथाविकलितो हा हन्त लङ्केश्वरः॥ ६९॥

व्यत्यस्तमिति। लपति भाषते । अङ्गेषु स्मरशरिनकरपराघातसंजातकम्पितेष्ववयवेषु सर् दिखत्यर्थः । अत्र नायिका तुक्तैव । विरही स्वकीय एव प्रतिपाद्यो नायकः । परकीयस्तु निदर्शनीय एव । विप्रलम्भः श्वङ्गारः । काव्यार्थापत्तिरलंकारः ॥

तदवसरे निरुक्तनायिकामानभङ्गार्थं भगवतः श्रीरामस्य प्रपूर्वपदस्तुतावध्यप्रसन्नराधिका-विरहव्याकुलस्य श्रीकृष्णस्य ने(चे)च्छया संपन्नपूर्णचन्द्रोदयं कविर्वर्णयति—

उदितं मण्डलमिन्दो रुदितं सद्यो वियोगिवर्गेण। मुदितं च सकलललनाचूडामणिशासनेन मदनेन॥७०॥ उदितमिति । तत्राप्येकमिनिष्टमेव संपन्नमिति द्योतयिति—हिदितमिति द्वितीयचरणेन । किं तार्हे न स्वाभीष्टमभूदित्यत्राह—मुदितमित्युत्तरार्धेन । चूडामणय इव रूपाद्याधिक्येन मुख्याः । स्पष्टमन्यत् । तस्मारस्वेष्टप्रयोजकमात्रं संपन्नम् । न त्वद्यापि तदिति भावः । अत्र काव्यलिङ्गमलंकारः । अन्यत्तु प्राग्वदेव ॥

अथ व्याकुलं श्रीकृष्णमेव तत्सखीं(खी) स्वस्थीकर्तुं संपुह्नेन्दीवरं सरः प्रदर्शयति-

#### इदमप्रतिमं पश्य सरः सरिसजैर्वृतम् । सखे मा जल्प नारीणां नयनानि दहन्ति माम् ॥ ७१ ॥

इदमिति । स तं(तां) प्रत्याह—सखे इति । त्वद्रचस एव तत्स्मारकत्वात् । अत्र ब-हुवचनात्र रामः । इह स्मृत्यलंकारः । ज्ञिष्टं तु प्राग्वदेव स्पष्टं च ।।

अथैवं समुदितेऽपि चन्द्रमण्डलेऽनुपशान्तमानां जानकीं राधिकां वावलोक्य श्रीरामः श्रीकृष्णो वा परमैश्वर्थवशात्तत्कालं चरमं मारास्त्रं प्रावृट्शोभाविभीवनं संपाद्य तद्वशेन तामुपालम्भतः प्रसादयामासेति कविः संवर्णयति—

#### मुञ्जिसि नाद्यापि रुषं भामिनि मुदिरालिरुदियाय । इति सुदृशः प्रियवचनैरपायि नयनाज्ञकोणशोणरुचिः॥७२॥

मुश्रमीति । हे मानिनि, इयं मुदिरालिः । 'घनजीमूतमुदिरजलमुरधूमयोनयः' इत्यमरात्कादिम्बनीत्यर्थः । उदियायोदिताभूत् । एवं च मिलनयाप्यनया घनश्रेण्याभ्युद्ये समासादितेऽन्तर्बहिः ग्रद्धायाः सर्वाग्रमुरधायास्तव मानैकमीनत्वमनुचितमेवेति सूचितम् । त्वं
त्वद्याप्येवं प्रावृह्णगमेऽपि रुषं क्रोधं न मुश्रमि । तस्माद्धन्यैवासीति विरोधिलक्षणया विचक्षणत्वशून्यत्वं ध्वन्यते । इति प्रियवचनैः स्वप्रेयश्चादुचयैः । सुद्दशः । एतेन श्लेषाद्धिचारशालित्वं व्यज्यते । अत एव । नयनेति । रोषसूचकलोचनकमलकोणारुणिमेत्यर्थः ।
अत्रायिषिता(अपाय्यपेता) । अगमदिति यावत् । एवं च सद्यः सुप्रसन्नाभूदिति भावः ।
अत्र विगतमाना स्वकीयादिर्नायिका । अनुनयी लन्धसाध्यश्च नायकः । संभोगः श्वङ्गारः ।
लक्षोपमादिरलंकारः ॥

एवं तद्रोपावमोषपरितोषतः श्रीरामः सीतां श्रीकृष्णो राधां वाभिवर्णयति —आलोक्ये-त्यादिद्वाभ्याम् ।

> आलोक्य सुन्दरि मुखं तव मन्दहासं नन्दन्त्यमन्दमरिवन्दिधया मिलिन्दाः। किं चासिताक्षि शुञ्छनसंभ्यमेण चक्कपुटं चटुलयान्त चिरं चकोराः॥ ७३॥

मिलिन्दा भ्रमराः । अमन्दं नन्दन्तीति संबन्धः । असितेति साभिप्रायम् । अत एव । १३ मृगेति । त्वत्कान्त्यमृतप्राशनार्थमित्यार्थिकम् । चटुलयन्ति विकासयन्ति । एवं च मुखे प्रसादातिरेकः सूचितः । इह प्रसन्ना नायिका । प्रीतो नायकः । उक्त एव श्टङ्गारः । आन्नितरलंकारः ॥

#### स्मितं नैतित्कतु प्रकृतिरमणीयं विकसितं मुखं ब्रूते को वा कुसुमियदमुद्यत्परिमलम्। स्तनद्वन्द्वं मिथ्या कनकिनभमेतत्फलयुगं लता रम्या सेयं भ्रमरकुलनम्या न रमणी॥ ७४॥

स्मितमिति । एतन्मुखमिति को वा ब्रूत इत्यन्वयः । एतेनापि प्रसादोत्कर्षस्तस्यां पि द्विनीत्वं च व्यज्यते । भ्रमरेति । एतेन कबरीसौन्दर्यातिशयः सूचितः । अत एव सेयं प्राक्कुपितापीदानीं सुप्रसन्नत्वेन प्रत्यक्षेत्यर्थः । रम्या छता । कल्पवल्लयेवेति यावत् । शिष्टं तु स्पष्टमेव । इहापह्नुतिरछंकारः । अन्यत्प्राग्वदेव ॥

एवं स्तवनोत्तरं यथेच्छं तद्रात्रौ रतिविलासं संपाद्य द्वितीयदिवस आसायं विरहवशेन ब्याकुलमनाः श्रीरामः श्रीकृष्णो वा चन्द्रोदयं निरीक्ष्य तत्र सूर्यत्वमुत्प्रेक्ष्यते—

संग्रामाङ्गणसंमुखाहतिकयद्विश्वंभराधीश्वर-व्यादीणींकृतमध्यभागविवरोन्मीलन्नभोनीलिमा। अङ्गारप्रखरैः करैः कवलयन्नेतन्महीमण्डलं मार्तण्डोऽयमुदेति केन पशुना लोके शशाङ्कीकृतः॥७५॥

संप्रामेति । संप्रामः संगरस्तसाङ्गणं स्थलं तत्रापि संमुखं न तु पृष्ठत आहताः समन्तात्खङ्गधारया निहता एतादशः कियन्तस्तादशां दुर्लभत्वात्कतिचिदेव ये विश्वंभरा पृथ्वी तसा अधीश्वराः पृथ्वीपतयः । क्षित्तया इति यावत् । तेषामेव रणादौ मुक्ख्याधिकारात् । तैर्व्यादीणींकृतो विदारितः । तदुक्तम्—'द्वावेव पुरुषो लोके सूर्यमण्ड-लभेदिनौ । परिवाद् योगयुक्तश्व रणे चामिमुखं हतः ।।' इति । तत्र प्रकृत आद्यं विहायान्त्यस्यैव कल्पनम् । श्रीरामादेः क्षित्तयत्वात्तस्य च श्रङ्गारिवरोधित्वाच्च युक्तमेव । एतादशो यो मध्यभागस्तस्य यद्विवरं छिद्रं तेनोन्मीलन्प्रकटीभवन्नभोनीलिमाकाशकाण्ण्यं यिस्मन्स्त तथेयर्थः । एतेन यद्ययं सूर्य एव न चन्द्रस्तिईं कलङ्ककालिन्नः का गतिरिति शङ्कान्तान्तः स्पुटिता । तथा । अङ्गारेति । अङ्गारा ज्वलत्काष्ठानि तद्वत्यखराः प्रकर्षण तीक्ष्णास्तौरित्यर्थः । 'तिग्मं तीक्ष्णं खरम्' इत्यमरः । एतादशैः करैः किरणेः । एतत्यस्यक्षम् । महीति । पृथ्वीतलम् । एतेन स्वानुमानेन 'अन्तस्त्रण्णोपतप्तानां दावदाहमयं जगत्' इत्यभियुक्तोक्तया च नायमस्मान्सूर्यवत्संतापयिति, ततः कथं त्वयायं सूर्य एवेत्यवधार्यत इति प्रश्नः प्रत्युक्तः । कवलयन्त्रसन् । न तु संतापयन्नेव । तेन तत्र परमासद्यत्वं ध्वन्यते । एतादशः सन् । अयं प्रत्यक्षः । एवं च निरुक्तधर्मितयानुभूयमान

नत्वेन सर्वथापलापानईत्वं द्योत्यते । मार्तण्डः सूर्य उदेरयुदयं प्राप्नोति । निह निह भो भगवन् , अयं चन्द्र एवेति कृतवादं कंचित्सुहृदं प्रताक्षिपति—केनेत्यादि रोषेण । तथा चातिसमत्तुद्धिलक्षणेन स्वस्य भ्रमेणाखिललोकवन्ननं हि मौख्यैंककार्यम् । अतः स तत्साधम्यीत्पग्रिरेवेति भावः । अत्र चिवनापि सूर्यत्वमेव दृढीकृतं बोध्यम् । इह विरही नायकः । विप्रलम्भः श्रङ्गारः । हेत्वपह्नुत्यलंकारः ॥

ततः समयानुसारेणाभिसरन्तीं स्वमेव सीतां राधां वा द्रादवलोक्य श्रीरामः श्रीकृष्णो वा स्वमनस्येव तत्कटाक्षपातेन सद्यःसंमोहादिलिङ्गेन तन्नेत्रीयश्यामादिरूपे हालाहलाद्युत्पेक्षते—

रयामं सितं च सुदृशो न दृशोः स्वरूपं किं तु स्फुटं गरलमेतदथामृतं च। नो चेत्कथं निपतनादनयोस्तदैव मोहं मुदं च नितरां द्धते युवानः॥ ७६॥

र्याममिति । सुदशः प्रकृतमृगाक्ष्याः । दशोर्नेत्रयोः । स्यामं कृष्णं सितं श्क्तं च स्व-रूपम् । अत्र रूपपदेनैव चारितार्थ्ये स्वपदं शुक्रपटादेः काश्मीरजरसजन्यपीताद्यागन्तुक-रूपन्युदासार्थमेव । तथा च कर्मधारय एवात्र न षष्टीतत्पुरुषः । तेन स्वं नाम लक्षणया स्वभावसिद्धमित्यर्थः । न नैव भवति । किंतु । एतत्प्रत्यक्षम् । स्फुटं सर्वानुभवसिद्धम् । एतेनैकस्यैव स्वप्नदर्शनवद्भमत्वं प्रत्युक्तम् । कमादिति शेषः । गरलं विषम् । अथानन्तरं विषत्वस्य स्यामरूपावच्छेदेनाध्यवसानोध्विमित्यर्थः । अमृतं पीयृषम् । चाऽवधारणे । ते-नात्र राङ्कानवकाराः सूचितः । विपक्षे ऽनुकूलतर्कपराहतिमाह—नो चेदित्युत्तरार्धेन । नो चे-दुक्तकल्पना नाद्रियेत चेदनयोः प्रकृतदगविच्छन्नस्यामादिरूपयोः । निपतनात् । नितरां सानु-रागकटाक्षप्रक्षेपावच्छेदेन कान्त्यात्मना संचरणादित्यर्थः । तदैव न तु क्षणान्तरे । तेन वक्ष्यमाणकार्ये कारणान्तरसंभवन्युदासः सूचितः । युवानोऽस्मदादयस्तरुणाः । नितरा-मत्पन्तं न तु क्षणिकम् । तेन लोकोत्तरत्वं द्योत्यते । मोहं वैचित्यम् । मूर्च्छामिति यावत् । अनुरागस्ताईं तत्र कथमित्यत आह-मुदमिति । हर्षमित्यर्थः । दधते धारयन्तीति संबन्धः। हालाहलस दर्शनान्मोहस्तथामृतस्य दर्शनान्मोदश्च समुद्रमथने प्रसिद्ध एवैवं तयोनीलधवले रूपे अपि शिवत्रीवासुधाकरयोरिति युक्त एवायं कार्यान्यथानुपपत्तिमूलकस्तर्क इत्याशयः। अत्राभिसारिका स्वकीयादिनीयिका । मुदितो नायकः । संभोगः श्रेङ्गारः । हेत्वपह्नुति-रलंकारः ॥

ततः किंचिदग्रे समुपागतां तामाळक्ष्य तद्भदनं संदेहाळकारेण वर्णयति—

अिंक्ष्मिंगो वा नेत्रं वा यत्र किंचिद्विभासते। अरविन्दं मृगाङ्को वा मुखं वेदं मृगीदृशः॥ ७७॥

अलिरिति । यत्रालिर्भ्रमरो वा मृगो वा नेत्रं वा । जात्यैकवचनम् । किंचिद्विभासते

तदिदं कमादरिवन्दं कमलं वा मृगाङ्कश्चन्द्रो वा मृगीदशः प्रकृतनायिकाया मुखं वास्ती-त्यन्वयः । अत्र मृगीदक्पदमुक्तयोग्यतार्थम् । शिष्टं तु स्पष्टमेव पूर्ववच ॥

अथातिनिकटमभिस्रतां सीतां श्रीरामो राधां वा श्रीकृष्णस्तत्प्रसन्नतराननवर्णनेनाभिन-न्दयति—दियते इत्यादि द्वाभ्याम् ।

#### दियते रदनित्वषां मिषा-दिय तेऽमी विल्सन्ति केसराः। अपि चालकवेषधारिणो मकरन्दस्पृहयालवोऽलयः॥ ७८॥

अयि दियते । एतेन प्रेमप्राचुर्य सूचितम् । ते तव । रदनेति । स्मिताविर्भूतदन्तकानितद्यस्ते । अमी प्रत्यक्षाः । एतेन प्रसादस्य तात्कालिकत्वेनात्यानन्दहेतुत्वं व्यज्यते ।
न तु स्मर्थमाणत्वेन सुखमात्रप्रयोजकत्वम् । केसराः किञ्जल्काः । एतेन तदानने शरन्मध्याह्मकालिककमलत्वं तद्यरे प्रवालाधिकारणत्वं शुक्कासु परमसूक्ष्मदन्तहीरककणिकाकानितपु स्वदीप्तिसंमेलनेन कुङ्कमसंपर्कतश्चन्दनस्येव पीतवर्णिकञ्जल्काध्यवसानाहित्वं च ध्वन्यते । हेत्वन्तरमपि तत्र निरुक्तपद्मत्विनिर्णयप्रयोजकमाह—अपि चेति चरमार्धेन । समुच्चयार्थकमेवेदं निपातद्वयम् । मकरन्देति । मकरन्दे पुष्परसे स्पृहयालवः। स्पृहाशीला इत्यर्थः।
अतएव । अलकेति । त्वत्केशवेषधरा इत्यर्थः । अलयो भ्रमरा एव सन्तीति योजना । एतेन
तत्केशानां कुटिलत्वनीलत्वे सूचिते । यो हि यमर्थं यतमानोऽपि न लभते स तद्र्थं वेषानतरमपि धृत्वा तं साध्यत्येवेति कवचकुण्डलादौ महाभारतेऽवलोकितमेव । अतस्त्वद्वदनपद्यमकरन्दस्य लोकोक्तरत्वेन मधुपानां स्वप्रेऽप्यलभ्यत्वाक्तैस्त्वत्केशवेषमासाद्य तद्र्थं यत्यत
इत्याशयः । इह मुदिता स्वकीयादिर्नायिका । कुशलो नायकः । संभोगः श्रङ्कारः । केतवापद्वतिरलकारः ।

#### अनिशं नयनाभिरामया रमया संमदिनो मुखस्य ते। निशि निःसरदिन्दिरं कथं तुलयामः कलयापि पङ्कजम्॥ ७९॥

अनिशमिति । न तु दिवस एव । नयनेति । लोचनाप्रिययेति यावत् । रमया लक्ष्म्या । शोभयेत्यर्थः । शब्दादिशोभा हि श्रोत्रैकवेद्येति तद्भुदासार्थं नयनेति विशेषणं युक्तमेव । संमदिनः । 'प्रमोदामोदसंमदाः' इत्यमरादानन्दिन इत्यर्थः । एतादशस्य ते मुखस्य वदनस्य । कलयापि षोडशभागेन नेत्रेणापि सहत्यर्थः । एतेन सर्वाशतुलाराहित्यस्य कैमुत्यसिद्धिर्ध्व-निता । तत्र हेतुं द्योतयन्पङ्कजं विशिनष्टि—निशीति । रात्रावित्यर्थः । निःसरदिति । निः-सरन्त्यपगच्छन्तीन्दिरा शोभा यस्य तत्तथा । स्यांस्ते हि पद्मं मुकुलत्येवेति प्रसिद्धं लोके ।

एतादृशं क्षणिकैश्वर्यशालि पङ्कजं पद्मं कथं तुलयाम इत्यन्वयः । तस्मान्निरुपममेवेदं तवा-ननमिति तत्त्वम् । अत्र प्रतीपविशेषोऽलंकारः । अन्यत्पाग्वदेव ॥

एवं सीतां श्रीरामो राथां श्रीकृष्णो वाभिनन्य यथेच्छं तया सह तृतीयपुमर्थसुखमनु-भूय तत्सुखपारवश्येन व्युत्थानकालानवधानात्सङ्गवे(त्सखे) किमिदं कान्तापारतन्त्र्यमायु-ध्मतां भवतामिति केनचिद्रहःसुहृदाक्षिप्तस्तं प्रत्याह—अङ्गिरित्यादिद्वाभ्याम् ।

#### अङ्गैः सुकुमारतरैः सा कुसुमानां श्रियं हरति । विकलयति कुसुमबाणो वाणालीभिर्मम प्राणान् ॥ ८०॥

भो मित्र, सा पूर्वप्रकृता नायिका । कुसुमवाणो मदनः । साभिप्रायमिदम् । नायिकाङ्गेः पुष्पशोभणहारे कृते तत्पक्षपातितया तल्लक्षणवाणैर्मत्प्राणविकलीकरणं राजनीतिविरुद्धमेवे-ति भावः । तस्मादेतादशविपरीतकारिपरतन्त्राणामस्माकं प्रमादोऽयं कथं नाम दोषावहः स्यात् । प्रत्युत निरुक्तवीरस्मरभद्दारकपरितोषकारित्वादसौ गुण एवेति तात्पर्यम् । अत्र लोकोत्तरसुन्दरी स्वकीयादिरेव नायिका । कोविदो नायकः । संभोगः श्रङ्गारः । असंगनिरलंकारः परिकराङ्कुरश्च ॥

#### खिद्यति सा पथि यान्ती कोमलचरणा नितम्बभारेण। खिद्यामि हन्त परितस्तद्रूपविलोकनेन विकलोऽहम्॥ ८१॥

खिद्यतीति । सा प्रकृतनायिका । कोमलेति साभिप्रायम् । अत एव पथि यान्ती सती नितम्बभारेण खिद्यतीत्मन्वयः । हन्तेति खेदे । अहं तद्ग्पालोकनेन विकलः सन्प-रितः खिद्यामीति संबन्धः । काव्यलिङ्गादिरलंकारः । शेषमितरोहितार्थम् ।।

अथाकस्मादागतेऽत्र्रे श्वः श्रीकृष्णे मथुरां प्रति जिगमिषौ सित सामान्यतः स॰ वीसामिप व्रजयुवतीनां प्राणसद्भावोऽपि तिद्वरहे भारीभूत एवेति तावतैवातिदुःखि-तानां निशि दैवाद्राकावशेन पूर्णशरिदन्दुकान्तिरिप प्रलयानलायमाना तथा स्वस्वमन्दि॰ राविच्छिन्नाम्बरमिप कल्पाव्धिकल्पमेवाभूदिति कविः कल्पयति—

#### मथुरागमनोन्मुखे मुरारा-वसुभारातिभृतां त्रजाङ्गनानाम्। प्रत्यज्वलनायते स्म राका भवनाकाशमजायताम्बुराशिः॥ ८२॥

मथुरेति । असवः प्राणास्तेषां यो भारस्तेन यातिः परमतमपीडा तां विश्वति तास्तथा तासामित्यर्थः । हरिविरहेऽन्तःसमीरोऽपि भारीभृत एव व्रजसुन्दरीणां सामान्यतस्तदा तदेकजीवितावधिकायाः श्रीराधिकायाः कैव कथा । तथात्व इत्याशयः । न केवलमेवम-

न्तर्वेदनैव, अपि तु बाह्याप्यसौ तथेति कथयति — प्रलयेत्यायुत्तरार्धेन । 'ज्वलनो हव्यवाहनः' इत्यमरात्प्रलयकालानलवदाचरति स्मेत्यर्थः । भवनेति । 'भवनागारमन्दिरम्' इत्यपि तदुक्तेः स्वगृहावच्छिन्नव्योमापीत्यर्थः । अम्ब्वित । प्रलयकालिकसमुद्र एवेति यावत् । अत्र तैज-सत्विवपुलत्वाभ्यामेवानयोक्तत्साधम्ये बोध्ये । इह विरहिण्यः परकीया एव मध्या ना-यिकाः । धीरो नायकः । विप्रलम्भः श्रङ्कारः । लुप्तोपमादिरलंकारः ॥

किंच न केवलं रूपवैभवेनेव जानक्यां ममात्यासिक्तः, किंतु गुणवैभवेनापीति प्रपूर्व-पद्यप्रकृतः श्रीरामः स्वरहःसुहृदं तथा श्रीकृष्णो वा पूर्वपद्योक्तरीत्या मथुरां गत्वा कंसादींश्च हत्वा राधाद्यखिलगोपिकासान्त्वनार्थमुद्धवं प्रेषयंस्तं प्रति तचातुर्यचमत्कारं स्मृत्वा प्रपञ्चयति—

केलीमन्दिरमागतस्य शनकैरालीरपास्येङ्गितैः सुप्तायाः सरुषः सरोरुहदृशः संवीजनं कुर्वतः । जानन्त्याप्यनभिज्ञयेव कपटव्यामीलिताक्ष्या सखि श्रान्तासीत्यभिधाय वक्षसि तया पाणिर्ममासञ्जितः ॥८३॥

केलीति । भो मित्र, केल्याः ऋीडाया यन्मन्दिरं एहं रत्यागारं तत्रागतस्तदर्थमुपागत-स्तस्येत्यर्थः । एतादशं मामवलोक्येति यावत् । अत एव शनकैः । न तु तत्कालम् । नो चेन्मदागमनमनया ज्ञातमेवेति मम प्रमासंभवेन वक्ष्यमाणस्वरोषावमोषणभङ्गापत्तिः स्या-त् । आलीर्वयस्याः । इङ्गितैः सुप्तिसूचकप्रावरणग्रहणादिचेष्टितैः । न तु वाचा । तथात्वे जागरसंभवेनोक्तपतितावस्थ्यमेव । एतेन चातुर्यातिशयः सूचितः । अपास्य बहिर्निरस्य । सुप्ताया निद्राणायाः । तत्र हेतुः—सेति । किंचिद्विलम्बेनोपगतत्वान्मयि रोषं प्रकाशयन्त्या इत्यर्थः । अत एव । सरोरुहेति । कोकनदनयनाया इति यावत् । कर्मणि षष्टीयम् । अतएव संवीजनम् । एतादकप्रकृतनायिकाकर्मकप्रसूनव्यजनजन्यपवनशिशिरीकरणमित्यर्थः । कुर्व-तोऽन्तिष्ठतश्चेति यावत् । निद्राणायास्तावद्रमण्याः प्रसूनव्यजनसमीरणैः शिशिरीकरणं जाग-राचर्यं चतुराणाम्चितमेव । एतादशस्य मम पाणिः। जानन्यापि । मदागमनादिज्ञातवत्यापी-त्यर्थः । अनभिज्ञयेव । अतएव । कपटेति । कपटेन व्यामीलिते विशेषेण आ ईषन्मीलि-तेऽक्षिणी यया सा तथा । तयेत्यर्थः । एतेनार्धसुप्तिबोधनं ध्वन्यते । एतादृश्या तया प्रकृत-नायिकया । कर्न्यंत्यर्थः । एतेन क्रियाविद्रग्धत्वं द्योत्यते । हे सिख, त्वं श्रान्तासीत्यभिधाय संवीजनं कुर्वन्तं मां प्रति सखीनुद्धयैवेयं जल्पतीति प्रकारयेति यावत् । वक्षसि । स्वहृदय इसर्थः । एतेनोक्तपवनशीतलेन त्वत्पाणिना तर्हि मम हृदयजामिप्रशमनं भवत्विति विरहा-तिरेकः प्रागुक्तसंवीजनेन परमोपकर्ता श्रान्तश्चायं पाणिरेव हृदये कार्य इति वा प्रत्युपकार-पूर्वकः स एव सूचितः । आसञ्जितः समन्तात्संघट्टितः । न तु केवछं योजितः । तेनो-त्कण्ठोत्कट्यं व्यज्यते । अत्र चतुरावेव नायिकानायकौ । संभोगः शृङ्गारः ॥

अथ पुनरपि श्रीरामः सीतायाः श्रीकृष्णो वा स्वोपनयनायुत्तरं रुक्मिण्याः पाणिग्रह-णादि विधाय स्वमनस्येव सौन्दर्ये वयःसंधिकालिकं संवर्णयति—

# मान्थर्यमाप गमनं सह शैशवेन रक्तं सहैव मनसाधरविम्बमासीत्। किं चाभवन्मृगिकशोरदृशो नितम्बः सर्वाधिको गुरुरयं सह मन्मथेन॥ ८४॥

मान्थर्यमिति । मृगेति । एतेन तन्नेत्रयोरितचपल्रत्विशाल्यकृष्णत्वसरसत्वानि स्चिरानि । एतादृश्याः प्रकृतनायिकायाः संवन्धीत्यर्थः । गमनं शैशवेन बाल्येन सह । मान्थर्य मन्दत्वम् । आपेति योजना । अनयोरुभयोरिप क्रीबत्वेनोचितमेव साहचर्यम् । एवमधरिवम्बमिप । अधरोऽधरोष्ठ एव विम्बम् । एतन्नामकं पक्षतुण्डीफलमित्यर्थः । मनसा
चेतसा सहैव रक्तमारक्तं पक्षेऽनुरक्तं चासीदित्यन्वयः । किं चेति समुच्ये । तथायं प्रत्यक्षः । एतेन तस्यास्तदानीं पुरोवित्वं द्योत्यते । नितम्बः कटिपश्चाद्भागः । जात्यभिप्रायक्षमेवैकवचनम् । तयोद्दित्वप्रत्यक्षात् । मन्मथेन मदनेन सहैव । सर्वाधिकः सर्वोत्कटः ।
एतेन सर्वात्मनादरणीयत्वं व्यज्यते । तन्नापि गुरुर्महान्पक्षे पृज्योऽभवित्यन्वयः । तस्मादुचित एवास्यां मदनुरागातिशय इत्याशयः । इह सुन्दरी मध्या स्वकीयैव नायिका । अनुरक्तो नायकः । संभोगः श्वङ्गारः । सहोक्तिरलंकारः ॥

अत्रान्तरे श्रीरामं प्रति तावत्कालिकविरहमप्यसहन्त्याः सीतायाः सखा व्रजं प्रति प्रेषितस्ततः समागतस्तावदुद्धवो वा श्रीकृष्णं प्रति राधायाः परमविरहग्लानि वर्णयति—श्वास इति त्रिपाद्या ।

### श्वासोऽनुमानवेद्यः शीतान्यङ्गानि निश्चला दृष्टिः। तस्याः सुभग कथेयं तिष्ठतु तावत्कथान्तरं कथय ॥ ८५॥

हे सुभग शोभनेश्वर्य । एतेन परवेदनानभिज्ञाननिदानं ध्वनितम् । श्वासोऽनुमानवेद्यः । कार्पाससूत्रलेशस्य तन्नासात्रसंयोजने विधीयमाने तत्कम्पाख्यकार्यिलिङ्गकानुमानेकगम्य इन्तर्यथः । अतएव । अङ्गानि हस्तपादाद्यवयवाः । शीतानि शीतलानि । इदं बुष्माभावस्यक्तिः । अतएव । अङ्गानि हस्तपादाद्यवयवाः । शीतानि शीतलानि । इदं बुष्माभावस्यक्तिः प्राणोत्क्रमणस्यैव लिङ्गं लोकादौ प्रसिद्धमेव । तथा दृष्टिरिप निश्चला । तटस्थेत्यर्थः । पूर्वोत्तरयोधिभयोः समाधिव्यभिचारित्वेऽपि मध्यमस्यैवाव्यभिचारित्वेनानयोरपि तथात्वमेव क्र्यम् । इयं तस्याः प्रकृतनायिकायाः कथास्तीत्यन्वयः । तस्मात्त्वयातित्वरयेव तत्र गन्तव्यमिति भावः । एवमत्युक्तिवशादमङ्गलप्रायत्वेनासिहिष्णुत्वात्कुद्ध इव श्रीरामः श्रीकृष्णो वा तं तिरस्करोति—तिष्टत्वित्यादिशेषण । एवं चेदं श्रोतुमपि मया नैव शक्यत इत्याशयः । अत्र विरहिणी स्वकीयादिनीयिका। कुद्धो नायकः । विप्रलम्भः श्वङ्गारः । काव्यलिङ्गमलंकारः ॥

ततः श्रीरामः शीघ्रं सीतामुपेत्य तत्करे स्वकरस्थापनं धमनीक्षणर्थे(?) कृत्वा तस्यास्त-त्स्पर्शमात्रेण चेतनोद्गमात्स्वस्य च ततः कामिकसात्विकवेपथ्या(थ्वा)गमाच्च तत्कालं चकम्प इति कविवर्धनक्ति—

#### पाणौ कृतः पाणिरिलासुतायाः सस्वेदकम्पो रघुनन्दनेन । हिमाम्बुगङ्गानिलविह्वलस्य प्रभातपद्मस्य बभार शोभाम् ॥ ८६ ॥

पाणाविति । इलासुताया भूमिनिन्दन्याः । एतेन तात्कालिकातिजाड्यं व्यज्यते । पाणो करे । रघुनन्दनेन श्रीरामेण कृतः पाणिः सस्वेदकम्पः सन् । हिमेति । हिमं शीतमम्बु यस्याः । एतादृश्या गङ्गाया योऽनिलो वायुक्तेन विङ्कलं विकलं तस्येत्यर्थः । स्पष्टमन्यत् । अत्र विरहिण्येव नायिका । सोत्कण्डो नायकः । संभोगः श्रङ्गारः । निदर्शनालंकारः ॥

अथ श्रीरामः स्वकरस्पर्शमात्रेण सद्यः सावधानां सीतां प्रपूर्वपद्योक्तरीत्या पाणिग्रह-णाद्युत्तरं क्रीडागारमुपानीतां रुक्मिणीं प्रति श्रीकृष्णो वा चुम्बनाधित्वेन तद्धरं प्रवाल-पह्नवाधिक्येन वर्णयति—

#### अरुणमि विद्वमद्धं मृदुलतरं चापि पह्नवं बाले। अधरीकरोति नितरां तवाधरो मधुरिमातिशयात्॥ ८७॥

अरुणमपीति । हे बाले, द्वादशवर्षीध्वाषोडशवर्षवयस्के प्रकृतनायिके । एतेनावश्यस्त-वनीयत्वमप्रौद्ध्या ध्वन्यते । तवाधरः । अयमिति शेषः । अरुणमप्यारक्तमपि विद्वमद्वं 'द्वद्वमागमाः' इत्यमरात्प्रवालतरुमित्यर्थः । तथा मृदुलतरं परमकोमलम् । एतादृशं कि-सलयं पल्लवं चापि । मधुरिमेति । माधुर्योत्कर्षात् । अधरीकरोति । तुच्छीकुरुत इत्य-न्वयः । तस्मात्त्वयाद्य स एव मां पायियत्वय इत्याशयः । अत्र स्वकीयैव मध्या ना-यिका । कामुको नायकः । संभोगः श्वङ्गारः । प्रतीपविशेषोऽलंकारः ॥

ततस्तया दीयमाने स्वयंप्रहालिङ्गनादिना तृतीयपुमर्थीभूतसुरतसुखे श्रीरामः श्री-कृष्णो वा क्रामज्जानक्या रिक्मण्या वा तात्कालिकलोचनादिसौन्दर्ये वर्णयति—नयन इत्यादिद्वाभ्याम् ।

> नयने वहतां नु खञ्जनाना-मिह नानाविधमङ्गभङ्गभाग्यम् । मुखमेतु तुलां कथं सुशोभं सुहशो भङ्गरसंपदाम्बुजेन ॥ ८८॥

सुदशः प्रकृतमृगाक्ष्याः । नयने नेत्रे । इहास्मिन्सुरतकाले । खञ्जनानाम् । खञ्जरीटाख्य-पिक्षिविशेषाणामित्यर्थः । नानाविधं बहुप्रकारम् । एतेन स्वभावोत्तया तात्कालिकोऽनि-र्वाच्यश्वमत्कारस्तल्लोचनयोः सूचितः । अङ्गिति । अङ्गानामवयवानां भङ्गो 'भङ्गस्तरङ्ग ऋ-रभेदे छेदे जयविपर्यये' इति विश्वात्पराजयो येन तच्च तद्धार्यम् । ऐश्वर्यमित्यर्थः । एतेन तन्नयनयोस्तत्कालं खञ्जनाङ्गपराभवकारि भूरितरसामर्थ्यवन्त्वेनातिचापल्यादि द्योतितम् । वहतां नु धारयतां किम् । उत्प्रेक्षया त्वेतदिप वक्तुमशक्यमेव तयोनिरुपमत्वात्तस्मा-दिनिवचनीयमेव तद्धभविमिति व्यज्यते । एवं चेन्निरुक्तसुन्दरतरनेत्राधिकरण्त्वेन सुशोभं परमितरन्तरशोभाशालीदमस्या मुखम् । भङ्गुरेति । नश्वरलक्ष्मीकेन का(अ)म्बुजेन पद्मेन सह तुलां कथमेतु । न कथमपीति संबन्धः । एवं चेतदुपलक्षितनिरुपमसर्वाङ्गसुन्दर्ये-वयमित्याशयः । अत्रोत्प्रेक्षाप्रतीपे चालंकारौ । शेषं सर्व प्राग्वदेव ॥

#### सुदृशो जितरत्नजालया सुरतान्तश्रमबिन्दुमालया । अलिकेन च हेम कान्तिना विद्धे कापि रुचिः परस्परम् ॥ ८९॥

सुदृश इति । जितं पराजितं रत्नजालं हीरकादिरत्नकणिकाजालकं यया सा तथे-त्यर्थः । सुरतेति । बिन्दवोऽत्र स्वेदजा एव । अलिकेन 'ललाटमलिकम्' इत्यमराद्भालेने-त्यर्थः । रुचिः कान्तिः । परस्परमन्योन्यं विद्धे । कृतेत्यर्थः । स्वेदिबन्दुदीप्तिभीले तत्का-न्तिश्व । तत्र प्रतिबिम्बितेत्यतिचित्रमिदानीमेतदिति तत्त्वम् । अत्रान्योन्यालंकारः । शिष्टं तु सर्व स्पष्टमेव । नायिकादिकं च प्राग्वदेव ॥

अथ कविः सीतारामयोरेव निरुपमं दाम्पत्यमिति द्योतयंस्तथात्व एव तृतीयपुमर्थासिद्धि-रिति ध्वनयति—

परपूरुषदृष्टिपातवज्राहितभीता हृद्यं प्रियस्य सीता ।
अविशत्परकामिनीभुजङ्गीभयतः सत्वरमेव सोऽपि तस्याः ॥ ९० ॥

परपूरुषेति । परपुरुषाणां स्वकान्तभिन्नपुरुषाणां यो दृष्टिपातो दृवसंचारः स एव व-ज्राहृतिरशनिकर्द्धकक्षतिस्तया भीता त्रस्ता सतीत्यर्थः । एतेन स्वरमणेतरिनरीक्षणं तस्याः प्राणान्ताधिकदुःसहमिति योतितम् । तेन च परमपातित्रत्यावधिरेव ध्वनितः । अतएव सीता जानकी प्रियस्य श्रीरामाभिधस्वप्रेयसः । हृदयमन्तःकरणमेव प्रकृतसंभोगपक्षे वक्ष एव । अविशन्पविवेश । तत्रैव तद्भयाभावसंभवादिति भावः । सोऽपि श्रीरामोऽपि । परेति । परस्य या कामिनी सुन्दरी सैव भुजङ्गी सिंपणी। 'वेश्यापित भुंजङ्गः स्थात्' इति कोशाद्वि टस्त्री। वेश्येति यावत्। तस्या एव प्रायः परपुरुषेक्षणप्रशृत्तिसंभवात्। तस्या यद्भयं तस्माद्धेतोरित्य- र्थः। तस्याः सीताया हृदयमित्यनुषज्जते। संभोगान्तं तिद्विवेचनं तु प्राग्वदेव । तत्रापि सत्वरमेव न तु विलम्बेन । तेन भीत्यतिशयः सूचितः। इदं पूर्वी धें ऽप्यपकृष्य योज्यम् । अविशदित्यादि पूर्ववदेव। एवं च प्रकृतरतान्ते गाढालिङ्गनेनैव ताभ्यां प्रसुप्तमिति संभोगपक्षे तात्पर्यम् । आद्यपक्षे तु सीतायाः सर्वदा श्रीरामहृदयेकवित्वस्य पूर्वी धे विणतत्वात्तस्य तस्यां निरितशयानुरागो व्यज्यते। एतेन रुविमण्यास्तथात्वेऽपि श्रीकृष्णस्य तथात्वात्र तन्तृतीयपुमर्थि सिद्धुदाहरणीभृतदाम्पत्यमिति ध्वन्यते। एवमुत्तरार्धेऽपि श्रीरामस्य निरन्तरं सीतेकान्तःकरणवित्ववर्णनतस्तस्या अपि तिस्मन्नसौ तादृशः सूच्यते। अत्र स्वकीयावेव संभोगैकलीनौ नायिकानायकौ । स एव शृङ्गारः। रूपकगम्योत्प्रेक्षे अलंकारौ ॥

ततः क्षणान्तरे समुत्थितां सीतां व्युत्थितः श्रीरामः प्रपूर्वपद्यप्रकृतः श्रीकृष्णो वा रु-क्मिणां पुनः सुरतलालस्पेन स्तनमर्दनस्पैवालिङ्गनादिना कामशास्त्रे संभोगारम्भकालिकत्वा-त्तद्वर्णनं कुर्वन्नत्यर्थे प्रोत्साहयति—जम्बीरेत्यादि पश्चभिः।

#### जम्बीरश्रियमितलङ्घच लीलयैव व्यानम्बीकृतकमनीयहेमकुम्भौ। नीलाम्भोरुहनयनेऽधुना कुचौ ते स्पर्धेते किल कनकाचलेन सार्धम्॥ ९१॥

हे नीलेखादिसंबोधनम् । तेन रितश्रान्तिराहित्यादिदानीं प्रसन्नत्वं व्यज्यते । य-चिष मध्यवितिश्लोकत्रयेण नेत्रकोणादिवर्णनमिष कृतमथापि चरमश्लोके तयोरेव विणितत्वा-स्प्राधान्यं तन्नैव निरुक्तरितिलौल्यक्कश्यावगन्तव्यम् । जम्बीरं प्रसिद्ध एव फलिविशेषः । त-च्लिल्यं तच्छोभाम् । लीलयैव न त्वायासेन । अतिलङ्क्यातिक्रम्य । व्यानम्रीकृतेति । विशे-पेणासमन्तान्नम्रीकृतौ कमनीयहेमकुम्भावुत्तमकनककलशौ याभ्यां तादशौ सन्तावित्यर्थः । अधुना ते कुचौ कनकाचलेन सार्ध स्पर्धेते किलेत्यन्वयः । एवं च तयोगौरत्तरत्वोन्नतत्व-पृथुत्वकितन्त्वातिशयः सूचितः । तस्मादेतादृशाविमौ परश्रीहर्तारौ सकलभुवनभर्त्रो मया कथं न मर्दनीयावतस्त्वमालिङ्गनमेव द्वतं देहीत्याशयः । इह स्वकीयैव मध्या रतान्तव्यु-त्थिता नायिका । कामुको नायकः । संभोगः श्वन्नारः । पर्यायोऽलंकारः ॥

तत्र किमिदमित्याकृतेन कटाक्षतः पश्यन्तीं तां प्रत्याह—

#### अङ्गानि दत्त्वा हेमाङ्गि प्राणान्क्रीणासि चेन्नृणाम्। युक्तमेतन्न तु पुनः कोणं नयनपद्मयोः॥ ९२॥

अङ्गानीति । हे हेमाङ्गि स्वर्णवद्गीरि, त्वम् । अङ्गान्यालिङ्गनेन कुचादिसर्वावयवान् । दत्त्वा नृणाम् । ईश्वरत्वेन सर्वेपुंमूलीभूतस्य ममेत्यर्थः । प्राणान्कीणासि चेदेतयुक्तम् । न तु पुनर्वारंवारम् । न तु सकृत् । नयनेति । कोणं दत्त्वा प्राणान्क्रीणासीति युक्तमिति यो-जना तात्पर्याद्यविशष्टं सर्वं प्राग्वदेव । बहुतरहेममुद्रा एव दत्त्वा बहवो मणयो विक्रीयन्ते न त्वेकदेशमिति प्रसिद्धमेव छोके । परिवृत्तिरलंकारः ॥

#### जितरत्नरुचां सदा रदानां सहवासेन परां मुदं दधानम् । अधरीकुरुते शुभाङ्गि नासा-मधुना साहसशास्त्रि मौक्तिकं ते ॥ ९३॥

जितेति । अयि शुभाङ्गि भो सर्वावयवसुन्दिर प्रकृतनायिके । एतेन प्रागुक्तालिङ्गनप्रार्थनव्यञ्जनमेव योत्यते । ते तव मौक्तिकम् । तदुपलक्षितं नासाभूषणमित्यर्थः । एवं च नैकवचनेऽपि व्यवहारिवरोधः । अधुनेदानीम् । जितेति । पराजितहीरकादिरत्नकान्तीनामित्यर्थः । एतेन प्रागुक्तप्रार्थनया तस्यां तात्कालिकं स्मितं सूचितम् । एतादृशां रदानां दन्तानाम् । सदा निरन्तरं न तु क्षणमात्रम् । सहेति परामुत्कटाम् । मुदं हर्षम् ।
दधानं धारयदित्यर्थः । अहो पराजितहीरादिरत्नकान्तिदन्तसंततसंगितशालित्वेन धन्यमेवाहमिति संमद्वदिति यावत् । एतेन वक्ष्यमाणप्रमादहेतुईर्षः सूचितः । अतएव साहसेति । विवेकश्न्यमित्यर्थः । अतएव नासां नासिकामधरीकुरुते स्वासनीकरोतीति संबन्धः । इह काव्यलिङ्गादिरेवालंकारः । शिष्टं तु प्राग्वदेव ।।

#### निभाल्य भूयो निजगौरिमाणं मा नाम मानं सहसैव यायाः। गृहे गृहे पश्य तवाङ्गवर्णा मुग्धे सुवर्णावलयो लुठन्ति॥ ९४॥

निभाल्येति । हे मुग्धे । एतेनैतादृश्यां मद्याच्ञायामि सत्यां नाद्यापि त्वं स्वयमालिङ्गनं द्रदासीत्यतो नैव त्विय तादृग्विवेक इति व्यज्यते । त्वं भूयो वारंवारं न तु क्षणमात्रं सक्द्रा । निजेति । स्वरारीरगौरतामित्यर्थः । निभाल्यावलोक्य । एतेन प्रागुक्तालिङ्गनप्रार्थने सूचिते सित तत्कालं तस्यां धन्याहमेतादृक्षचाद्यवयववत्तेनेति गर्वभरात्पुनः पुनः स्ववक्षोक्द्रावलोक्षनकारित्वं द्योत्यते । सहसेवाकस्मादेव । न तु विचारपूर्वकम् । तथात्वे तस्य वक्ष्यमाणवाधायोगात्।मानं गर्व मा याया मैव गच्छेत्यर्थः । 'यासीः' इति पाठेऽप्ययमेवार्थः । कृत इति चेत्तत्र हेतुं द्योतयिति—गृहे गृह इत्याद्यक्तराधं रोषेण । तवाङ्गवर्णास्त्वच्छरीरसक्त्याः । सुवर्णेति । हेमपङ्गयः । गृहे गृहे प्रतिगृहं लुठिन्त संचरज्जनपादसंपर्केरिप चलन्तीति त्वं परयेति योजना । एतेनात्यनादरणीयत्वं व्यज्यते । एवं च कि कुचादिगौरताचेव भूयो विलोक्य दृष्यसि, किंतु मदालिङ्गनादिनैव तत्साफल्यं कलयेत्याश्चयः । अत्र प्रतीपविशेषोऽलंकारः । अन्यत्सर्वं पूर्ववदेव ।।

#### करिकुम्भतुलामुरोजयोः कियमाणां कविभिर्विश्वङ्खलैः । कथमालि श्रणोषि सादरं विपरीतार्थविदो हि योषितः ॥ ९५ ॥

करिकुम्भेति । हे आछि अयि सिख । एतेन निरुक्तपद्यश्रवणेन रोषसंभवमाशङ्कथ सामघटकाछिपदेन मया सौहार्दवशादेवेदमुक्तम् । वस्तुतस्तु त्वं ठोकोत्तरनिरुपमसुन्दर्येवा-सीति सूचितम् । किंचाथापि त्वं कुप्यस्येव चेदन्यत्राप्येवं कुतोऽसौ न कियत इत्यक्षिपत्य-विशिष्टित्रपाद्या । त्वं विश्वङ्क्ष्टैः । एतेन किवत्वेन क्रान्तदिशित्वात्तर्येत्वियेत तयुक्तमेवेति प्रत्युक्तम् । एतादृशैः किविभिर्वालमीक्यादिभिः । उरोजयोर्निजवक्षोजयोः । करीति । गज-गण्डस्थलसाम्यमित्यर्थः । तयोः कृष्णत्वादिना प्रकृतोपमानार्नहत्वमेवेति भावः । कियमाणां स्वस्वप्रन्थेषु प्रथ्यमानाम् । सादरं सप्रेम । कथं श्र्यणोिष नैवैतच्छ्रोतव्यमित्यन्वयः । तत्र हेतु-मर्थान्तरन्यासेन शिष्टपादेनाह—विपरीतेति । तस्मान्मय्यपि नैव रोषः कार्यः । कित्वािकङ्गनमेव देयमिति तात्पर्यम् । अत्रापि प्रतीपिविशेष एवालंकारः । शिष्टं तु सर्वमविशिष्टमेव पूर्वतः ॥

एवं प्रार्थितापि श्रीरामेण सीता श्रीकृष्णेन रुक्मिणी वा सद्यः संजातसुरतान्तश्रान्तिवशेन पुनस्तात्कालिकक्रीडानुत्सुकैवेति तदौतसुक्यापादनार्थे तेन कस्याश्चित्रिदर्शनव्याजेनेदानी त्वया मत्प्रार्थनानादरे कृतेऽपि संपादिते सित मया पराड्युखत्वे क्षणान्तरे पुनः सद्यस्त्वमेव मदालिङ्गनचुम्बनादिमत्प्रार्थनं विनेव स्वयमेव संपादियष्यसि तदपेक्षया वरमद्य मत्प्रार्थनेन्वेव तत्संपादनं येन पातित्रत्यवीजीभूतं मह्चःपरिपालनमि सिद्धे(ध्ये)दिति भेदेन बोध्यते—

#### तिरस्कृतो रोषवशात्परिष्वज-न्प्रियो मृगाक्ष्या शयितः पराङ्मुखः । किं दुःखितोऽसाविति कांदिशीकया कयाचिदाचुम्ब्य चिराय सस्वजे ॥ ९६॥

तिरस्कृत इति । अयि प्रिये, कयाचिन्मृगाक्ष्या । एतेन रूपयौवनादिमद एव वक्ष्यमा-णरोषे हेतुर्योतितः । प्रियः प्रेयानिष परिष्वजन्नािकङ्गन्सन् । रोषवशाितिकचिदागमनिवल-म्वादिनिमित्तकन्नोधपारतन्त्र्यादित्यर्थः । तिरस्कृतः परिभित्तितः । अत एव पराझुखः शियतो निद्रितः । अत एव किमसौ दुःखित इति कांदिशीक्या 'कांदिशीको भयद्रुतः' इत्यमराद्भीतिकिम्पितया सत्या । आचुम्ब्य दुःखातिरेकजन्यगाद्दनिद्दासंभवात्कामशास्त्रप्र-सिद्धमािकङ्गनप्राथम्यमुलक्ष्वयैव तज्जागरादिसंपादकं चुम्बनमेवाधरकपोलादावादौ विधायेति यावत् । चिरायेति देहलीदीपन्यायेन काकााक्षिगोलकन्यायेन वोभयान्वयि । तेन निरुक्त-चुम्बने दृढजागरपर्यन्तत्वं द्योत्यते । तादृक्कोपाद्यपगमपर्यन्तत्वं च । एवमालिङ्गनेऽपि यावत्स्वकृततिरस्कृतिजनितदुःखध्वस्तिपूर्वकरतिसमुित्यितिपर्यन्तत्वं च । सस्वज आलि-ङ्गित इत्यन्वयः । तस्मान्नेवं भवत्या विधेयं किंतु मद्वाक्यानादरजन्यदुष्कृतमसंपाद्येव क्षणा-न्तरे तावत्सत्यां स्वस्याः कामानुतापादिपाडायामवश्यप्रदास्पमानालिङ्गनाद्ययेव मह्यं प्रदेयमित्याशयः । अत्र स्वकीयेव मध्या संबोध्या नायिका । कुशलो नायकः । काव्यलि-ङ्गमलंकारः ।।

एवं श्रीक्रिष्णवाक्यमाकर्ण्य रुक्मिण्येव तं प्रति नाहं गोपिकावत्परकीयास्मि किंतु परम-धीरा स्वकीयेवास्मीति तद्वत्तान्तवर्णनेन योतयति—

#### चेलाञ्चलेनाननशीतरिंम संवृण्वतीनां हरिदृश्वरीणाम् । व्रजाङ्गनानां स्मरजातकम्पा-दकाण्डसंपातिमयाय नीवी ॥ ९७॥

चेलाञ्चलेनेति । भो नाथ, चेलाञ्चलेन निचोलपह्नवेन । आननं वदनमेव शीतरिहमिर्हमकरस्तमित्यर्थः । न तु मुखपद्मम् । आगृण्वतीनामाच्छादयन्तीनाम् । एवं च कृष्णाभिसारिकाणां तासां प्रकाशभीत्या स्वमुखचन्द्रावरणमुचितमेवेति सूचितम् । मुखमाच्छाद्य गमनं
तत्स्वभाव एवेति भावः । हरीति । अत्र युष्मदादिपदावश्यकत्वेऽिष लजादिना तदनुक्तिनीनार्थकहरिपदोक्तिश्च गुण एव । हार्रे कृष्णपक्षीयं चन्द्रं पक्षे श्रीकृष्णं त्वामेव द्रष्टुं शीलं
यासां तासामित्यर्थः । चन्द्रदर्शनशीलं तु स्वगोपनार्थं तदुदयभीतिशङ्कयैवेत्याशयः । अकाण्डेति । आकिस्मकपतनिमत्यर्थः । न तु श्चयनम् । तेन नम्ना एवाभवित्रति ध्वन्यते ।
स्पष्टमन्यत् । 'काण्डो नाले तरुस्कन्धे वाणेऽवसरनीरयोः' इति विश्वः । 'यमानिलेन्द्रचन्द्राकिविष्णुसिंहांश्चवाजिषु । श्चकाहिकपिभेकेषु हरिनी किपले त्रिषु' इत्यमरः । अत्र प्रकृताप्रकृते स्वकीयापरकीये धीराध(धी)रे नायिके । कामुको नायकः । परिकरादिरलंकारः ॥
अथ किवः प्रपूर्वपद्मप्रवीधितायाः सीतायास्तद्वोधवशादेव पूर्वपद्योक्तरीत्या स्वधैर्य ध्वन-

यन्त्याः प्रमोदभरादुक्षिमण्या वा तत्कालोचितत्वेन संजातं स्मितं वर्णयति—

अधरेण समागमाद्रदाना-मरुणिम्ना पिहितोऽपि शुद्धभावः । हिसतेन सितेन पक्ष्मलाक्ष्याः पुनरुष्ठासमवाप जातपक्षः ॥ ९८॥

अधरेणिति । पक्ष्मलाक्याः प्रशस्तनेत्ररोमायाः । प्रकृतकान्ताया इत्यर्थः । एतेन

निरुक्तावयवोपलक्षितयावत्त्रीगुणवैशिष्ट्यात्तदीयवक्ष्यमाणिसमते वर्णनीयगुणगौरवं व्यज्यते । रदानां दन्तानाम् । अधरेण सह समागमात् । अरुणिम्ना तदारक्तत्वेन । पिहितोऽप्याच्छा-दितोऽपि । ग्रुद्धभावः ग्रुक्कत्वम् । सितेन ग्रुम्नेण सिहतेन मन्दिस्मितेन । जातपक्षः सन्सं-जातसहायः सन् । पुनरुह्णासं विकासमवाप प्रापिति संबन्धः । ननु हसितक्षणेऽपि नाधर-समागमापनमस्तथा च कथं तस्य वदनविकासनानुक्रूलमानसप्रसादप्रयुक्तिक्रयाविशेषात्मकस्य तत्कालस्पुरितदन्तकान्तिनिष्टिसितत्वस्य तत्रारोपेणापि सितत्विमिति चेत्सत्यम् । निरुक्त-वदनविकासे हि नासाभरणीयमौक्तिकादिसितकान्तीनां दन्तपर्यन्तप्रवेशसंभवेन प्राक्तनाध-रारुणिमसंक्रमापलापेन स्वाभाविकतिस्तत्वप्राक्रस्यसंभवात् । तस्माद्युक्तमेवोक्तकल्पनिम्त्याक्तम् । अत्र प्रसन्ना नायिका । पूर्वरूपमलंकारः। तदुक्तम्—'पुनः स्वगुणसंप्राप्तिः पूर्वरूपमुदाहृतम् । हरकण्ठाग्रुनीलोऽपि शेषः स्वयशसा सितः ॥' इति । अन्यत्सर्वं प्राग्वदेव ॥

ततः श्रीरामः श्रीकृष्णो वा सीताया रुक्मिण्या वा निरुक्तिस्मितमेव प्राधितसुरतप्राप्तये स्तौति—

### सरिसरहोदरसुरभावधिरतिबिम्बाधरे मृगाक्षि तव । वद वदने मणिरदने ताम्बूलं केन लक्षयेम वयम्॥ ९९॥

सरसिरुहेति । सरसिरुहपदं तु मनसिजादिपदवत्साध्वेव । कोशे तु 'सारसं सरसीरुहम्' इति, 'कासारः सरसी सरः' इति सरसीशब्दं गृहीत्वेवोक्तामित्यविरोधः । हे मृगाक्षि। उपलक्ष-णिमदं यावत्सीन्दर्यादेः । अयि यावत्स्रीगुणिविशिष्टस्वरमणीत्यर्थः । एतेन वक्ष्यमाणार्थयो-ग्यता द्योतिता । तव । सरसीति । सरसिरुहं कमलं तस्य यदुद्रं तद्वत्सुरभौ सौगन्ध्यशािलिन मनोहे वेत्यर्थः । अत्र 'तृतीयादिषु भाषितपुंस्कं पुंवद्गालवस्य' इति वैकल्पिकपुंवद्भान्वात्रपुंसकत्वेऽप्युक्तरूपसानादिशब्दवत्साधृत्वं बोध्यम् । एतेन सौगन्ध्यात्ताम्बूलतर्कणं मुखे परास्तम् । एतादृशे । अधिरतेति । अधिरतेति । अधिरतं तुच्छीकृतं विमयं पकतुण्डीफलं येन तादृशोऽधरो यस्य तत्रत्यर्थः । एतेनाधरोष्टरागात्तत्र तत्परास्तम् । एतादृशे च । मणीति । मणय इव रदना यत्र । एतेन पूगखण्डादिनापि तत्परास्तम् । एतादृशे वदने मुखे । ताम्बूलं तच्चर्णादि । वयं केन लिङ्गेन लक्षयेम तर्कयेम । तिलङ्गे त्वं वद कथयेत्यन्वयः । तस्मानत्तद्विशाभावात्ताम्बूलसेवनं विनेव त्वनमुखस्य तथात्वेन त्वं त्रैलोक्यसुन्दर्येवासीत्यान्श्वरः । अतः सद्यः सुरतं वितरेत्याकृतम् । लुप्तोपमादिरलंकारः । अन्यत्सर्व प्राग्वदेव ॥

एवं स्तुतापि सीता रुक्मिणी वा श्रीरामस्य श्रीकृष्णस्य वा प्राक्तनरतिक्वान्तिवशान्तिकटे केवलं निद्राणाप्यधोन्मीलितलोचना सती सानुरागं केवलं मुखमेव पश्यतीति कविराह—

#### शयिता सविधेऽप्यनीश्वरा .....सफलीकर्तुमहो मनोरथान्।

#### दियता दियताननाम्बुजं दरमीलन्नयना निरीक्षते ॥ १०० ॥

श्चिति । अपिना सामग्रीप्राचुर्ये सूचितम् । द्यिता प्रकृतवनिता । द्यितेति । स्वका-न्तास्यकमलमित्यर्थः । इह रतिश्रान्तोक्तेव नायिका । अपरमखिलं पूर्ववदेव ॥

एवं सानुरागरागमधींन्मीलितया केवलं पश्यन्तीमेव परमसौकुमार्यभरेणातितरसुरतान्त-क्कान्तिवशेन पुनः प्रार्थनाशतेनाप्यालिङ्गनादिसंभोगप्रदानेऽनुत्सुकतया केवलं स्विनिकटे शयानां जानकीं प्रति श्रीरामो रुक्मिणीं प्रति श्रीकृष्णो वा यदि त्वयाद्य मद्याच्याशतेनापि स्वयंग्रहाश्चेषादिपूर्वकं रितप्रदानं मद्यं न क्रियते तिहं मयेतःपरं श्वस्तनरात्रावत्र रितमन्दिरे त्वां प्रति द्वतं नैवागम्येत तदानीं त्वं यामचतुष्टयवियोगसंतप्ता सत्यतीव व्याकुली-भविष्यसीत्यभिसंधाय कर्याचिद्विरहिण्या साध्व्या सह कस्यचित्पान्थस्य संवादं कथयति—

#### किमिति कृशासि कृशोदिर किं तव परकीयवृत्तान्तैः । कथय तथापि मुदे मम कथियप्यति पथिक तव जाया॥१०१॥

किमितीति । हे कृशोदि । न तु तिन्व । एवं च मम नैसर्गिकमेव सर्वाङ्गकार्श्यमतः कथमयं न त्वरप्रश्नस्तामेव श्रान्तत्वं नयेदित्यापत्तिः प्रत्युक्ता । त्वं किमिति कृशासि । एतेन कार्रणिकत्वं स्वस् व्यज्यते । तेन यदि विरह्मयुक्तस्मरशरव्यथया तथासि तिर्हि तामहं सद्यः शमिष्ण्यामि सित त्वदानुकृत्य इति द्योत्यते । एवं चातुर्यातिशयेन तदाशयं निश्चित्य पातित्रत्यादच्युतधैर्यासौ तं तिरस्करोति—किमित्यादिद्वितीयपादेन । तत्रापि 'कामातुराणां न भयं न ठज्जा' इत्युक्तेस्तादक्त्वादेव तद्वचोमात्रठाभठाठस्येन पुनः पृच्छति—कथयेति द्वतीयेन । पुनरतितिरस्कृताविप स नैवोपरमेदिति स्वस्याः सार्ध्वात्वं ध्वनयन्ती तमुपरमन्ती चोत्तरयति—कथयिष्यतीति चरमेण । एवं च सा यथा त्वद्विरहेण साध्वी चेत्कशैव त्वयावठोक्येत तथाहमिप स्वकान्तिवयुक्तत्वात्कृशास्मीत्यतस्तया शिघ्रं स्वपृहं प्रत्येव गन्तव्यमित्याशयः । प्रकृते तु तस्मात्त्वयाधुना मद्वचनादरं कृत्वा मह्यमाछिङ्गनाद्य-खिठरतिसुखं पुनरिप शीघ्रं देयमेव सुप्रसन्नतयेति तात्पर्य भगवतः । अत्र प्रकृतौ रतान्त-क्रान्तचतुरतरस्मरातुरौ स्वकीयावेव मध्याधीरठिठतौ नायिकानायकौ । संभोगः श्व्हारः । अप्रकृतौ तु परकीयौ विरहिणीसतीपान्यकामुकौ । विप्रठम्भः श्वहारः । उक्तिप्रत्युक्ति-रुक्तारः ॥

ततः संजातिववेका तावत्कालिवलम्बेन पुनराविर्भूतमदना च सीता श्रीरामेण रुक्मिणी वा श्रीकृष्णेन सुप्रसन्नत्वेन स्वमालिङ्गनादि प्रयच्छन्ती तद्रात्रौ यथेच्छमुपभुक्तापि प्रातः-काले व्युत्थिता सती गृहदीिधकार्वातिबसनीविकासमनु निर्मुक्तपट्पदैस्तद्भदने निरुपमार-विन्दत्वं सार्वकालिकविकासशालित्वादिना निर्णीय लोकोत्तरमकरन्दादिलोभेन तत्र परिभ्रमणे विधीयमाने तदीक्षणवशेन पुनःसमुद्दीपितमदनविकारतया तद्धरामृतपानयाचने कृते सित 'प्राणं वा एते प्रस्कन्दिन यिद्वा रत्या संयुज्यन्ते' इति श्रुतेर्दिवा रितविषयक-निषेधे जागार्ते सित किमिदं स्मरपारवश्यं विश्वेशनशीलानां सर्वज्ञानामिप भवतामित्याश-येन बहिरितसक्रोधवीक्षणपरैवेक्षन्ती कंचित्किमित्यय प्रातरुत्याने विलम्बोऽभ्दिति पृ-च्छन्तं रहःसुहृदं प्रति सोदन्तं तदृश एव सर्वोत्कृष्टत्वेन वर्ण्यन्ते—

## वदनारिवन्दसौरभलोभादिन्दीवरेषु निपतत्सु । मध्यधरार्थिनि सुदृशो दृशो जयन्त्यतिरुषापरुषाः ॥ १०२॥ इति पण्डितराजश्रीजगन्नाथिवरिचते भामिनीविलासे श्रङ्कारिवलासो द्वितीयः।

वदनेति । हे मित्र, वदनं प्रकृतकान्ताया मुखमेवारविन्दं कमलं तस्य यत्सीरमं सी-गन्ध्यं तस्य यो लोमोऽभिलाषस्तस्मादित्यर्थः । इन्दीवरेषु । 'भ्रमरश्रव्यक्तिः स्पाद्रोलम्बो मधुसूद्दनः । इन्दीवरः पुष्पकीटो मधुद्रो मधुकेशटः ॥' इति त्रिकाण्डशेषाद्धमरेष्वित्यर्थः । निपतत्सु वदनपद्ममभितः परिभ्रमत्सु सित्स्वत्यर्थः । तदानीमेवोद्दीपनवशादधरार्थिनि तद्धरामृतपानेच्छौ मिय विषये । सुदृशः प्रकृतमृगाक्ष्याः । अतिरुषापि परमकोपेनापि । अपरुषा इति छेदः । अकटोरा एव । एतेन हार्दप्रेमा ध्वन्यते । एतादृशो दृशो दृष्यो जयन्ति कोपेऽप्यपरुषत्वादेव सर्वोत्कर्षण वर्तन्त इति योजना । इह धर्मबोधिनी स्वकीया मध्येव नायिका । गुण्हो नायकः । संभोग एव शृङ्गारः । भ्रान्त्यादिरलंकारः । जयवर्णनादन्ते मङ्गलमपि ॥

इति प्रणयप्रकाशे द्वितीयः प्रमोदः।

#### करुणविलासः ।

एवं तृतीयः कामाख्यः पुरुषार्थोऽपि स्वकीयया सहैव संपाद्यो न परकीययापि सह नापि परकीययैव सहेति श्रीरामादिनिदर्शनेन द्योतयित्वाधुना क्रमप्राप्तस्य मोक्षाख्यचतुर्थपुमर्थस्य ज्ञानैकसाध्यत्वाक्तस्य च भक्तिविरक्तयादिप्रयोज्यत्वाक्तस्यापि प्रायः शोकमन्तरा संभवा-भावान्त्रिवेदस्थायिभावाख्यं शान्तरसं चतुर्थविलासे वर्णयिष्यन्नत्र तृतीये विलासे शोकस्था-यभावं करुणरसं श्रीरामस्य सीतारसातलप्रवेशोक्तरकालिकैर्वाक्येरेव व्यनक्ति—देवे परागि-त्याद्या प्रकरणसमाप्ति ।

#### दैवे पराग्वदनशालिनि हन्त जाते याते च संप्रति दिवं प्रति बन्धुरले । कस्मै मनः कथियतासि निजामवस्थां कः शीतलैः शमियता वचनैस्तवाधिम् ॥ १ ॥

जानक्या रसातलप्रवेशादिकं तूक्तं महारामायण एवोत्तरकाण्डे---'सर्वान्समागता-न्दृष्ट्वा सीता कौरोयवासिनी । उदझुखा ह्यथोदृष्टिः प्राञ्जलिर्वाक्यमत्रवीत् ॥ यथाहं राघवादन्यं मनसापि न चिन्तये । तथा मे माधवी देवि विवरं दातु महिसि ।। तथा वदन्त्याः सीतायाः प्रादुरासीत्समन्ततः । भूतठाद्दिव्यमत्यर्थे सिंहासनमनुत्तमम् ॥ श्चियमाणं शिरोभिस्तदुदतिष्ठदुरासदम् । दिव्यं दिव्येन वपुषा नागैरमितविक्रमैः ॥ तिसमस्तु धरणी देवी सीतां संगृह्य बाहुना। स्वागतं तेत्युवाचैनामासने चोपवेशयत्।। तामासनगतां सीतां प्रविशन्तीं रसातलम् । पुष्पवृष्टिरविच्छिन्ना दिव्या सीतामवा-किरत् ॥' इत्याद्यासर्गान्त(न्तं) ज(त)द्विस्मयादिकमुक्त्वात्रिमसर्गे तावच्छीरामशोको-ऽप्युक्तः—'दण्डकाष्टमवष्टभ्य शोकव्याकुलितेन्द्रियः । अवाक्शिरा दीनमना रामो-Sप्यश्रुण्यवर्तयत् ।। क्रोधशोकसमाविष्टो रामो वचनमववीत् । अभूतपूर्वशोको मे पुनः संद्रष्टुमिच्छति ॥ इति । हे मनः । एतेन वस्तुतः स्वसाखण्डान-दाद्वैतसिचदान-दब्रह्मै-करूपत्वेन शोकलेशस्याप्यभावेऽपि लोकानुमहार्थे मायिकमनुष्यनाट्यपदुलीलाविमहशालि-तया जगदीशस्यापि मे यदा विषयसङ्गेन शोकत्वं तदा जीवकोटिनिविष्टानां भवतां कैव कथेत्यतः सर्वात्मना विषयसङ्गपरित्याग एवाहरहः कार्य इति मनःसबो-धनतात्पर्यं व्यज्यते । दैवे प्रारब्धकर्मणि । परागिति । पराङ्गख इत्यर्थः । जाते सति । चः समुचये । अत एव संप्रतीदानीं बन्धुरत्ने 'बन्धु बन्धूकपुष्पे साद्वन्धुर्भातरि बान्धवे' इति विश्वाद्बन्धृनां बान्धवानां सर्वसंबान्धिनां मध्ये रत्निमिव श्रेष्ठं तस्मिन् । एतादृशे सीताख्ये। कलत्र इति यावत्। हन्तेति खेदे। दिवं प्रति रसातलाभिधविलस्वर्गे प्रतीत्यर्थः। याते गते सति । एवं चैतस्य दुष्परिहरत्वाद्वक्ष्यमाणाक्षेपाईदुःखहेतुत्वं ध्वन्यते । त्वं निजां स्वकीयाम् । अवस्थां लोकोत्तरशोकदशां कस्मै कथायितासि । न कस्मा अपीत्पर्थः । एतेन 'सुहृदि निरन्तरिचत्ते गुणवित भृत्ये प्रियासु योषितसु । करुणाशालिनि भूपे निवेच दुःखं 94

सुर्खा भवति ॥' इत्युक्तदुःखशामकस्थलवैकल्यं व्यज्यते । तेनास्य दुःखस्य लोकविलक्षणत्वं सूच्यते । अत एव कः शीतलैः शिशिरैर्वचनैरमृतोपमसान्त्ववाक्येरित्यर्थः । तवाधि शम-यिता । न कोऽपीत्यन्वयः । एवं च निरवधिक एवायं शोकस्तवेति भावः । इह यावत्प्रकरण-समाप्ति संतप्तो नायकः । करुणएव रसः । काव्यलिङ्गादिरलंकारश्च तत्र तत्र यथार्थमूद्यः ॥

#### प्रत्युद्गता सविनयं सहसा पुरेव सोरै: स्मरस्य सचिवै: सरसावलोकै: । मामद्य मञ्जरचनैर्वचनैश्च बाले हा लेशतोऽपि न कथं शिशिरीकरोषि ॥ २ ॥

प्रत्युद्धतेति । अयि वाले । यद्यप्यसास्तदानीं परोक्षत्वेन संबोधनानईत्वमेव तस्य प्रत्यक्षेकिविषयत्वात्तथापि वक्तुर्विरहोत्कर्षण तदेकमनस्कतया मानसीं तां पुरःस्थितामिवे- क्षित्वेव तदौचित्यमिति ज्ञेयम् । एवमेवाग्रेऽपि यावत्संबोधनेषु बोध्यम् । त्वं पुरेव प्रागिव । एतेन स्मृत्याख्यव्यमिचारिभावो व्यज्यते । सहसा । एवं च स्वागमनजन्यसंभ्रमः सूच्यते । तत्रापि सविनयं विनयपूर्वकं यथा भवति तथा न त्वौद्धत्येन । एतेन सतीधर्मधौरेयत्वं ध्वन्यते । प्रत्युद्धता । स्वरतिमन्दिरान्मन्दं मन्दं मदिभमुखमागता सतीत्यर्थः । स्मरस्य मद्वस्य सचिवैः । समर्थसहायरित्यर्थः । इदं हि विशेषणं सर्वद्यतीयाबहुवचनान्तिवशिष्येष्वपि योज्यम् । एताहशैः स्मर्गेनन्दहासैः । तथा । सरसेति । सप्रेमनिरीक्षणेरित्यर्थः । एतेन रत्युत्कर्षः सूचितः । तथा । मञ्ज्वति । मोः प्राणनाथ, चरणारुणराजीवरेणवोऽनन्यया मयायोदं मोदेपायं (१) निवेद्यत इत्यादिरूपातिरम्यरचनैरित्यर्थः । एतेन लोकिकशास्त्रीयोभयचादुरीचमत्कारचञ्चरत्वं सूचितम् । एताहशैर्वचनैश्च वाक्यैरपीत्यर्थः । हा इति खेदे । एवं च तत्कालं मूर्क्या भृतलनिपातो द्योत्यते । मां लेशतोऽपीषदिप कथं न शिशिरीकरोषि शीतलयसीत्यन्वयः ॥

# सर्वेऽपि विस्मृतिपथं विषयाः प्रयाता विद्यापि खेदगिलता विमुखीबभूव। सा केवलं हरिणशावकलोचना मे नैवापयाति हृदयादिधिदेवतेव॥३॥

सर्वेऽपीति । अत्र क्रमात्पूर्वार्धपादाभ्यां गीतादिविषयान्तरैश्चित्तशान्तिसंपादनमद्वैत-चितिचिन्तनेन वा तत्संपादनं च व्युदस्तम् । अपिशब्दाभ्यां शोकोत्कर्षः सूचितः । एवमुत्तरार्धेन तु सीताविषयकं श्रीरामस्य ताटस्थ्यं ध्यानतो ध्वनितम् । शिष्टं सर्वे स्पष्ट-मेव । 'पृथुकः शावकः शिश्चः' इत्यमरः । उपमालंकारः ॥ निर्वाणमङ्गलपदं त्वरया व्रजन्ता मुक्ता दयावति दयापि किल त्वयासौ । यन्मां न भामिनि निभालयसि प्रभात-नीलारविन्दमदभङ्गकरैः कटाक्षैः ॥ ४॥

निर्वाणिति । मो भामिनि । एतेन 'कोपना सैव भामिनी' इति कोशात्कि कोपवशा-दन्तर्धानमापन्नासीत्युत्प्रेक्षा व्यज्यते । त्वं यद्यस्मात्कारणान्माम् । प्रभातिति । प्रभाते प्रातःकाले यानि नीलारविन्दानीन्दीवराणि । एतेन तेषां विकासोन्मुखत्वं तात्कालिक-पवनचापल्यं च सूचितम् । तेषां यो मदः सौन्दर्यगर्वस्तस्य यो भङ्गस्तं कुर्वन्तीति तथा । एवं च कटाक्षेषु लोकोत्तरनीलत्वचापल्यादि च द्योत्यते । एतादृशेः कटाक्षेनि निभालयिति नैवावलोकयित । तस्माद्धे दयावित नैसर्गिकानुकम्पाशालिनि प्रिये । निर्वाणिति । अमृत-रूपाद्वेतशिवात्मस्थानमित्यर्थः । अत एव त्वरया शिद्यं वजन्त्या गच्छन्त्या । एतादृश्या त्वयासौ स्वाभाविकत्वेन प्रसिद्धा । दयापि मद्विषयककृपापि मुक्ता किल त्यक्तैवेति संबन्धः । न हि धर्मसत्त्वे निर्धर्मककैवल्याितर्घटत इत्याकृतम् ॥

धृत्वा पदस्खलनभीतिवशात्करं मे
यारूढवत्यिस शिलाशकलं विवाहे।
सा मां विहाय कथमद्य विलासिनि द्यामारोहसीति हृदयं शतधा प्रयाति॥ ५॥

धृत्वेति । 'अश्मेव त्वं स्थिरा भव' इति मन्त्रेण कन्यायाः शिलाधिरोहणं प्रसिद्धमेव वैवाहिके । वाम् । विलस्वर्गाख्यरसातलगमनप्रार्थनक्षणाविर्मृतभूमिदेव्यिङ्कतरत्नसिंहासनमि-त्यर्थः ॥ विलासनीति संबोधनेन स्वाभाविकविलासस्तव मां विना कथं सिद्धोदतः स्वर्गा-तिरिपि नि:स्वभावत्वेन स्वरूपशून्यायाः कथं पुरुषार्थ इत्याक्षेपान्तरमि योत्यते । इति हेतोर्मे हृदयमिति योजना ॥

निर्दूषणा गुणवती रसभावपूर्णा सालंकृतिः श्रवणकोमलवर्णराजिः । सा मामकीनकवितेव मनोभिरामा रामा कदापि हृदयान्मम नापयाति॥ ६॥

निर्द्षणेति । विशेषणचतुष्टयं तु पक्षद्वयेऽपि स्पष्टमेव । श्रवणेति । श्रवणं श्रोत्रं तस्य कोमलानुद्वेजकत्वादतिप्रिया वर्णराजिर्मणितादिक्षणोच्चारिताक्षरपङ्किः । पक्षे 'तपःस्वा- ध्यायनिरतम्' इत्यादिश्रथिताक्षरसरणिर्यस्याः सा तथेत्यर्थः । एतादृशी सा पूर्वानुभूता । मामकीनेति । ममेयं मामकीना मदेकमुख्यवर्णनपरत्वेन मत्संबन्धिनी श्रीमद्वाल्मीकिविर-चितमहारामायणाभिधकवितेवेति यावत् । स्पष्टमन्यत् । अत्र कविवाक्यत्वश्रान्तिस्त्वना-छोचितपूर्वापरतात्पर्यतया विदुषामपि केषांचिदास्तां नाम परिपकाम्रफलविशेषे सिन्दूर्धी-रिव का नः क्षतिस्तावतास्वादितरसानामितररसानां चेति दिक् ॥

> चिन्ता शशाम सकलापि सरोरुहाणा-मिन्दोश्च विम्बमसमां सुषमामयासीत्। अभ्युद्गतः कलकलः किल कोकिलानां प्राणिप्रये यदवधि त्वमितो गतासि॥ ७॥

चिन्तेति । असमामतुल्याम् । निरुपमामित्यर्थः । अयासीत् । प्रापेति यावत् । शिष्टं तु स्पष्टमेव । इह ऋमेण त्रिपाद्यां चरमचरणेन सीतालोचनादेराननस्य स्वनस्य चाभावो हेतुत्वेन ध्वनितः ॥

सौदामनीविलिसतप्रतिमानकाण्डे दत्वा कियन्त्यपि दिनानि महेन्द्रभोगान्। मन्त्रोज्झितस्य नृपतेरिव राज्यलक्ष्मी-भीग्यच्युतस्य करतो मम निर्गतासि॥८॥

सौदामनीति । 'तिहत्सौ[दा]मनी विद्युत्' इत्यमराद्विद्युद्विक्रीहितसमत्वेन क्षणिकानि-त्यर्थः । एतेन दशसहस्रवर्षपर्यन्तत्वेऽपि वक्ष्यमाणविषयभोगेष्वनुपमसुखत्वेन तद्धंसकाले क्षणिकत्वमतिरुचित्तैवेति द्योतितम् । एतादशान् । महेन्द्रेति । महानिन्द्रो येन 'एतस्यवानन्दस्यान्यानि भृतानि मात्रामुपजीवन्ति' इति श्रुतेर्हिरण्यगर्भान्तसकलविषयानन्दक्टस्थन्साद्वेतत्रद्धानन्दस्यैव ये भोगा इव तानित्यर्थः । एतेन तेष्वलीकिकविषयानन्दत्वं व्य-ज्यते । कियन्त्यपि दिनानि यित्कचित्कानिचिदहानि । मन्त्रेति । मन्त्रेण संध्यादिकरण-गृद्विचारेणोज्झितस्यक्तस्त्रस्य । विषयासक्तया प्रमादेन तस्य विस्मृतत्वेनेतस्य दौष्ट्यमवेक्ष्यते । नैव परित्यक्तस्यैवेत्यर्थः । मम करतोऽकाण्डेऽनवसर एवाकस्माद्वा निर्गतासीति संबन्धः ॥

केनापि मे विलिसितेन समुद्गतस्य कोपस्य किं नु करभोरु वशंवदाभूः। यन्मां विहाय सहसैव पतित्रतापि यातासि मुक्तिरमणींसदनं विदूरम्॥ ९॥ केनापीति । विलिसितेन । लीलाचरितिवनोदादिनेत्यर्थः । समुद्रतसाविर्भूतस्य । वशं-वदा । स्वाधीनेत्यर्थः । अभूः किं नु । मुक्तीति । एवं च सख्यात्पतित्रताया अपि तव तत्र गमनौचित्येऽपि पातित्रत्यादेवेदमनुचितमेवेत्यपिना ध्वन्यते । शिष्टं तु स्फुटमेव ॥

#### काव्यात्मना मनिस पर्यगमन्पुरा में पीयूषसारसरसास्तव ये विलासाः । तानन्तरेण रमणीरमणीयशीलें चेतोहरा सुकविता भविता कथं नः ॥ १०॥

काव्यात्मनेति । हे रमणीरमणीयशीले रमणीनां सुन्दरीणां मध्ये रमणीयं पातिव्रत्यादि-गुणैलेंकोत्तरं शीलं चारु चरितं यसाः सा तथा । तत्संबुद्धावित्यर्थः । एतेन भार्यान्तरो-द्वाहशङ्का प्रत्युक्ता । पुरा मे मनसि तव ये विलासाः काव्यात्मना । श्रीवाल्मीकिविरचित-महारामायणात्मककाव्यरूपेणेत्यर्थः । तत्र सीतावर्णनस्य प्रचुरतरसत्वात् । पर्यगमन् । पूर्वे त-च्छिष्यकुशलवगीतश्रवणद्वाराभिसंजग्मुरिति यावत् । 'पर्यणमन्' इति पाठे तु परिणामप्राप्ता इत्यर्थः । परिणामो हि तात्त्विको ऽन्यथाभावः । स तु प्रकृते वास्तविको नैव संभवति । विलासानां विलोलावलोकनादीनां क्रियाविशेषात्मकत्वेन त्रिक्षणावस्थायित्वात्काव्यस च प्रबन्धविशेषात्मकत्वाच दुग्धद्ध्यादिवत्तयोः परिणामिपरिणामभावस्य हिमहेमाचळवत्स्व-प्रेऽप्यसंभावितत्वात् । तस्मादत्रानन्दजनकत्वमात्रसाद्द्येनोभयोः कार्यकारणभावः परि-णामालंकारध्वननार्थमारोपित इत्येवावश्यं वाच्यम् । तत्रापि ताद्दङ्गिबन्धामिन्यञ्जकपुस्तक-मात्रेण नैव रसोत्पत्तिः किंतु तद्वयिक्षतशब्दश्रवणादिनैवेति सर्वानुभवसिद्धम् । तथा च प्रकृते निरुक्तमहारामायणनिबन्धश्रवणद्वारा जायमानमानसवृत्तिविशेषरूपे रसरूपानन्दज-नके शाब्दबोध एव प्रकृतनायिकाविलाससमकक्षानन्दजनकत्वेन तत्परिणामत्वोक्तिर्युक्तै-विति दिक् । न चेदं वक्रमिवेति सांप्रतम् । प्रकृतस्य पद्यस्य रामवाक्यत्वोपपादनेनाति-सारल्यात् । तानन्तरेण तद्राहित्येन । नोऽस्मद्वर्णनैकप्रधाना । अत एव सुकविता । निरु-क्तरामायणाख्यमहाकाव्यरचनेत्यर्थः । चेतोहरा मन्मनोहरणनिपुणा भविष्यतीत्यन्वयः । यद्वा सुकविता नश्चेतोहरा कथं भवितेति संबन्धः ॥

या तावकीनमधुरस्मितकान्तिकान्ता
भूमण्डले विफलतां कविषु व्यतानीत्।
सा कातराक्षि विलयं त्विय यातवत्यां
राकाधुना वहति वैभवमिन्दिरायाः ॥ ११॥

या तावकीनेति । हे कातराक्षि, या । तावकीनेति । त्वदीयमुग्धस्मेरदीप्तिवद्गस्येत्यर्थः । एतादशी राका पूर्णमासी निशा भूमण्डले कविषु वाल्मिकप्रश्वतिषु विफलतां सत्याम् । उक्तिस्मितकान्तौ किं राकारजन्येति 'दृष्टं चेद्वद् तं तस्याः किं पद्मेन किमिन्दुना'इत्यादिवन्नि ध्ययोजनतामिति यावत्। व्यतानीत्।परिविस्तारिताभूदित्यर्थः।तावकीनेत्यादि सप्तम्यन्त-पाठे तु भूमण्डलविशेषणमिदम् । सा त्विय विलयं यातवत्यां सत्याम् । अधुनेन्दिराया लक्ष्म्या वैभवमैश्वर्यं वहतीति योजना ॥

#### मन्दिस्मितेन सुधया परिषिच्य या मां नेत्रोत्पलैर्विकसितैरिनशं समीजे। सा नित्यमङ्गलमयी गृहदेवता मे कामेश्वरी हृदयतो दियता न याति॥ १२॥

मन्देति । मन्दहासरूपयेत्यर्थः । यद्यपि स्मितपदस्यैव 'ईषत्पुः हक्षपोलाभ्यां कटाक्षे-रप्यनुत्वणैः । अदृष्टदशनो हास्यो मधुरस्मितमुच्यते ।।' इति शार्ङ्गदेवोक्तर्मन्दपदव्यावर्त्य व्या-वृत्तिपूर्वकमृदुत्वबोधकत्वेन तस्य वैयर्थ्यमेव, तथापि शोकपारवश्येन प्रकृतवक्तुस्तादृगन-वधानध्वनने करुणरसपरिपोषकत्वात्सार्थक्यमेवेति ध्येयम् । सुधयामृतेन।या मां परिषिच्य विकसितैः । नेत्रेति । नयनेन्दीवरैः । बहुवचनं तु तत्कटाक्षाभिप्रायेणेव । अनिशं समीजे सम्यगाराधयामासेत्यन्वयः । कामेति । कामस्येश्वरी । दात्रत्वेन नियन्त्रीत्यर्थः । शिष्टं तु सरलमेव । गृहदेवता हि लोके गृहिभिः पूज्यतेऽभिषेकाद्युपलक्षितानेकोपचारैः । प्रकृते तु सैवैनमर्चयामासेति महदाश्चर्यम् । स च पुमर्थावि(व)धिश्च ध्वनितः ।।

> भूमो स्थिता रमण नाथ मनोहरेति संबोधनैर्यमधिरोपितवत्यसि द्याम् । स्वर्ग गता कथिमव क्षिपसि त्वमेण-शावाक्षि तं धरणिधूलिषु मामिदानीम् ॥ १३॥

भृमाविति । हे एणशावाक्षि, त्वं भूमी स्थिता सतीयम् 'रमण, नाथ, मनोहर,' इति संवोधनैयां स्वर्गमधिरोपितवत्यसि । तं मामिदानीं स्वर्ग गता सती धरणिधूळिषु कथमिव क्षिपसीति योजना । एणो हरिणस्तस्य शावः शिशुः । स्पष्टमपरम् ॥

लावण्यमुज्ज्वलमपास्ततुलं च शीलं लोकोत्तरं विनयमर्थमयं नयं च । एतान्गुणानशरणानथ मां च हित्वा हा हन्त सुन्दिर कथं त्रिदिवं गतासि ॥ १४॥ लावण्यमिति । उज्ज्वलं लावण्यमितादि यथाक्रममेकैकविशेषणमेकैकस्मिन्गुणेऽन्वितं बोध्यम् । अशरणान वियते शरणं रक्षितः येषां तान् । एतेनान्यत्रैतेनैव वर्तन्त इति यो-तितम् । एतादशानेतान्गुणान् । अथ मां चेतादि सरलमेव । एवं च साहचर्यात्स्वस्था-प्यशरणत्वं व्यज्यते । त्रिदिवं तृतीया यौर्यस्मात्स त्रिदिवः पूर्वोक्तरीत्या भौमस्वर्गस्तमि-त्यर्थः ॥

#### कान्त्या सुवर्णवरया परया च शुद्ध्या नित्यं स्विकाः खल्ज शिखाः परितः क्षिपन्तीम् । चेतोहरामपि कुशेशयलोचने त्वां जानामि कोपकलुषो दहनो ददाह ॥ १५ ॥

कान्त्येति । स्विकाः । अग्निसंबिन्धनीरित्यर्थः । शिखा ज्वालाः । क्षिपन्तीम् । तिरस्कुर्वा-णामिति यावत् । चेतोहरामपि मनोहरामपि । हे कुशशेयलोचने । अिय शतपत्रनेत्र इत्यर्थः । त्वाम् । कोपकलुषः । प्रागुक्तस्वशिखातिरस्कारित्वाद्गीरिमादिगुणगरिमजन्यरोषद्षितचित्तः सन्निति यावत् । तत्रापि स्वभावाद्दृहनः कृशानुरेव ददाहेत्यहं जानामीति गम्योत्प्रेक्षया संबन्धः । यद्यप्यत्र सीता प्रत्यक्षतो रसातलं गत्तैव तथापि शोकोन्मादात्तस्यामुक्तहेतुक-दहनदग्धत्वोत्प्रेक्षणमुचितमेवेति भावः । अपिना दाहानौचित्यं द्योत्यते । एवं परया शु-क्षेति परमपातित्रत्यम् ॥

#### कर्पूरवर्तिरिव लोचनतापहत्री फुल्लाम्बुजस्रगिव कण्ठसुखैकहेतुः। चेतश्चमत्कृतिपदं कवितेव रम्या नम्या नरीभिरमरीव हि सा विरेजे॥१६॥

कपूरिति । 'अनुक्रोशोऽप्यथो हसः' (१) इत्यमरादमरीव हि सा । अमरीव देवीव । एता-हशी सा प्रकृता सीता । इदानीं नरीभिनरस्त्रीभिनम्या स्वर्गतत्वेन नमस्काराई। एताहशी विरेजे श्रुग्जम इति योजना । एवं चैतावत्कालं तासामप्यसौ दृष्टिगोचरापि नाभूदिति तदी-क्षणदौर्लभ्यं ध्वन्यते । तत्र हेतुरविशष्टित्रिपाद्या । रम्येति कविताविशेषणभेव । एवं च स-बाह्याभ्यन्तरिन्द्रियकायसुखसाधनत्वं तस्यां ध्वनितम् ॥

स्वप्नान्तरेऽपि खलु भामिनि पत्युरन्यं या दृष्टवत्यसि न कंचन साभिलाषम्। सा संप्रति प्रचलितासि गुणैर्विहीनं प्राप्तुं कथं कथय हन्त परं पुमांसम्॥१७॥ स्वप्रान्तरेऽपीति । हे भामिनीति । एतेन 'कोपना सैव भामिनी' इत्यमरारिक कोपिवशेष-पारवश्यादेवैवं कृतवत्यसीत्युत्प्रेक्षा ध्वन्यते । या त्वं स्वप्रान्तरेऽपि पत्युरन्यं साभिलाषं यथा भवति तथा कंचन न खलु दृष्ट्यत्यसि । सा संप्रति । हन्तेति खेदे । गुणैविहीनम् । एतेन परकीयाणामपि तत्राभिलाषविषयत्वाभावारिक पुनः स्वकीयायास्तव तथात्वमिति द्योत्यते । एतादशं परं पुमांसमद्वैतात्मानं प्राप्तुं कथं प्रचलितासीति कथयेत्यन्वयः ॥

#### द्यितस्य गुणाननुस्मरन्ती शयने संप्रति या विलोकितासीत्। अधुना खलु हन्त सा कृशाङ्गी गिरमङ्गीकुरुते न भाषितापि॥ १८॥

दियतस्यति । दियतस्य प्रियस्य । ममेति यावत् । गुणाननुस्मरन्ती । एतादशी या संप्रतीदानीं शयने विलोकितासीत् । हन्तेति खेदे । सा कृशाङ्गी भाषितापि गिरमपि निरुक्तवाक्याविलमपि । अधुनेदानीमेव नाङ्गीकुरुते खलुनैव प्रत्युत्तरप्रदानेन चेष्टासूचितानु-मोदनेन वा स्वीकरोतीति संबन्धः । शोकजन्योन्मादवशादेवेदं सर्वमित्याशयः । अन्यथा रसातलप्रवेशोत्तरं तद्रश्नादेः सुतरामसंभवात् ॥

अथ ब्रह्मादिभिर्बोधितः सन् श्रीरामः किंचित्सावधान इव तद्वाक्यादेः सर्वजनस्तव्यत्वं व्यनक्ति—

रीति गिराममृतवृष्टिकरीं तदीयां तां चाकृतिं कृतिवरैरभिनन्दनीयाम् । लोकोत्तरामथ कृतिं च सुधारसाद्रीं स्तोतुं न कस्य समुदेति मनःप्रसारः ॥ १९ ॥

इति पण्डितराजश्रीजगन्नाथविरिचते भामिनीविलासे करुणाविलासस्तृतीयः।

रीतिमिति । कृतिवरै: कुशलश्रेष्ठेरित्यर्थः । सुधेति । इदं हि विशेषणं विशेष्यत्रयेऽप्य-न्वेति । न च प्रथमेऽमृतेति विशेषणेन पौनरुक्तयापितः । शोभना धारा यसां सा सुधारा, आईया नक्षत्रविशेषण सह वर्तत इति सार्द्रा । सुधारा चासौ सार्द्रा चेति तथा तामि-त्यर्थः । एतेन वृष्टौ पुष्टतरत्वं सूचितम् । आकृतिपक्षे स्निग्धत्वम् । कृतिपक्षे रसातलप्रवेशरूप-महाशपथलक्षणपातित्रत्यवीररसघटितत्वेन सरसत्वं च । तस्मादितःपरं वैदेही सर्वात्मना स्तव्यैव सर्वेने तु तदुदेशेन मयान्येन वा शोकः कार्य इति तात्पर्यम् ।।

इति प्रणयप्रकाशे तृतीयः प्रमोदः।

#### शान्तविलासः।

एवमहो सकलजगित्रयन्तुरन-तकल्याणगुणनिलयस भक्तानुम्रहार्थमेव प्रकटीकृतमा-यिकलीलाविष्रहस्य वस्तुतः संविदेकरसस्य स्वप्रकाशसत्यज्ञानान-तान-दाद्वैतकृदस्थबद्धरू-एस्य भगवतः श्रीरामस्पापि यदा स्वधमैकरीत्या विषयान्भुञ्जतश्रक्षव्यतिनोऽपि यदा प्रे-यसीवियोगेन विवेकतरप्रतीकारविधुरः शोकव्यतिकर एव संपन्नस्तदा केव कथा मादशस्य पामरतरस्येति संजातिवचाराङ्कुरः प्रथमोल्लासप्रस्तुतः कश्चिन्नरवरकुमारः सद्यः संपन्नवैरा-ग्यभरः श्रुत्यन्तमहावाक्यैककरणकाशेषद्दयशोकतरणद्वारीभृताद्वैतब्रह्मात्मेक्यसाक्षात्कार-फलकद्वैतिमिथ्यात्वानुभवस्य यावत्काम्यनिषिद्धवर्जनपूर्वकानेकजन्मानुष्ठितवेदैकनिष्ठापूर्व-कनित्यादिस्ववर्णाश्रमकर्मपरितुष्टान्तर्याम्येकप्रसादासादितचित्तशुद्धिसत्वेऽपि 'यस्य देवे परा भक्तिः' इति, 'भक्तया मामभिजानाति' इत्यादिश्रुतिस्मृतिप्रसिद्धभगवद्भक्तयेकसाध्यतया तद्थे तमेव प्रार्थयते—

## विशालविषयावलीवलयलग्नदावानलप्रसत्वरशिखावलीविकलितं मदीयं मनः। अमन्दमिलदिन्दिरे निखिलमाधुरीमन्दिरे मुकुन्दमुखचन्दिरे चिरमिदं चकोरायताम्॥१॥

विशालेति । इदम् । एतेन वर्तमानकालाविच्छिन्नत्वं ध्वन्यते । तेन त्वरातिशयात्ताप-प्राचुर्य सूच्यते । मदीयं मामकम् । मनोऽन्तः करणं न तु च्रश्चः । तेन प्रतिमायनासक्तया विवेकपौष्कल्यं द्योत्यते । मुकुन्देति । 'मुकुन्दो मुरमर्दनः' इत्यमराद्विष्णुरेव मुकुन्दस्तस्य य-न्मुलं वदनं तदेव चिन्दरः। 'चिदि आह्नादने' इति धातोरुणादिप्रत्ययविशेषाचन्द्रस्तस्मिन्व-षय इत्यर्थः । 'चन्दिरोऽनेकपे चन्द्रे' इति विश्वः । चिरं न तु क्षणम् । तेन प्रेमदाद्र्यं व्य-ज्यते । चकोरायतां चकोरवदाचरतु । स यथा लौकिकराकाहिमकरे संसक्तो भवति त-त्किरणामृतपानार्थमेवमिदमत्र ब्रह्मामृतपानार्थमासक्तं भवत्वित्यन्वयः । ननु ठौकिकचन्द्रे कामिनीमुखचन्द्र एव वा किमिति न तथात्वं प्रार्थ्यत इत्याशङ्कय तयोः क्षयिष्णुत्वात्सर्वा-शिकशोभावत्त्वे Sनादरवीजे व्यञ्जयंस्तं विशिनष्टि-अमन्देत्यायुत्तरार्धशेषेण। अमन्दमखण्डं मिलन्तीन्दिरा शोभा लक्ष्मीश्च यरिमस्तत्रेत्यर्थः । एतेन प्रकृतचन्द्रव्यतिरेकः सूचितः । निखिलेति । सर्वमधुरिमाधार इति यावत् । एवं च सकामैककल्पितमधुरिमाधारात्कामि-नीवदनादसौ द्योत्यते । तेन प्रकृते नित्यनिरितशयसौन्दर्यशालित्वं सकामनिष्कामसाधारण-तृप्तिजनकदीप्यादिमालित्वं च क्रमात्सूच्यते । नन्विधकारिवरहे । शशकशिशोः सिंह-शौर्य प्रार्थनशतेनापि कथं घटेतेत्यतस्तद्विशिनष्टि—विशालेति । विशाला ब्रह्मलोका-न्तत्वेन महती येयं विषयावली शब्दादीष्टविषयपिक्षः सैव वलयाकारा । एतेन पलायना-दिना प्रतीकारायोग्यत्वं ध्वनितम् । एतादशी लग्नां संक्षिष्टा या दावानलस्य दावाग्नेः प्र- स्त्वराणां 'प्रस्तवरः प्रसमरः' इत्यमरात्प्रसरणशीलानां शिखानां 'अचिहेतिः शिखान्नि-याम्' इत्यपि तदुक्तेर्ज्वालानामावलिस्तया विकलितमित्यर्थः । अत्रैकविशतिभक्तयभिनः शान्त एव रसः । इह रूपकन्यतिरेककान्यलिङ्गलुप्तोपमादयोऽलंकाराः ॥

एवं व्यङ्गयमयीदया भगवन्तं तदेकाकारस्वान्ततामभ्यथ्यं परमसंतप्तत्वेन विलम्बा-सिहण्णुः साक्षादेवाथ तं प्रति तत्प्रतिबन्धमोचनपूर्वकसद्यस्तत्ताधायकं तत्कृपाकटाक्ष्वछटा-मभिवाञ्छिति—

# अये जलिधनन्दिनीनयननीरजालम्बनज्वलज्ज्वलनजित्वरज्वरभरत्वराभङ्करम् । प्रभातजलजोन्नमद्गरिमगर्वसर्वकषैर्जगत्रितयलोचनैः शिशिरयाशु मां लोचनैः ॥ २॥

अय इति । इदं हि कोमलामन्त्रण अयिवत् । जलधीति । जलधिः क्षीराव्धिस्तस्य नन्दिनी नन्दयति स्वयंवरेण भगवदेकपरायणतयानन्दयतीति तथा । न तु कन्य-कामात्रमित्यर्थः । एतेन तसां पितृवंशोद्धारकत्वं ध्वन्यते । तसा ये नयननीरजे नेत्रकमले तयोरालम्यनमिव निरुक्तस्वयंवरकाले तयोः सर्वत्र दोषदर्शनवशात्कामसमुद्र-मजमानत्वेन निरात्रम्बनतायां संपद्यमानायां त्वमेवानन्तकल्याणगुणनिलयत्वेनात्मदृष्ट्या त्वसङ्गत्वेन चाश्रयीभूत इवेति तत्संबुद्धौ तथेत्यर्थः । एतेन स्वप्रार्थनीयशिशिरीकरणसाम-भीपाचुर्यं शीतस्पर्शवत्त्वसावसाधारणलक्षणत्वेन तनिधौ तदाधिक्यं तन्निन्दिन्यां ततोऽपि तदाधिक्यं तल्लोचनपद्मयोस्ततोऽपि तदाधिक्यं तदालम्बने त्विय ततोऽपि तदाधिक्यं तु कैमुत्यसिद्धमिति द्योत्यते । मां लोचनैर्वारंवारं सद्यमालोचनैः । सकर्णकटाक्षनिरीक्षणै-रिति यावत् । एतेन कामनौत्कण्ठ्येन संतापाधिक्यं ध्वन्यते । तेन प्राधितेक्षणमात्रतापि सूच्यते । तत्रापि । आशु शीघ्रं न तु विलम्बेन । एवं च परमातुरत्वं सूचितम् । तेना-वर्यनिरीक्षणीयत्वं सूच्यते । शिशिरय शीतलीकुर्विति संवन्धः । सानुकम्पसततापाङ्गा-वलोकनैस्त्रिविधतापसंतप्तं मां भो भगवन्नद्वैतात्मतत्त्वसाक्षात्काराविभीवनेन 'ज्ञात्वा शिवं शान्तिमसन्तमेति,' 'ज्ञानं स्टब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति' इति श्रुतिस्मृतिसि-द्धामविद्याध्वंसलक्षणां जीवनमुक्तिलक्षणां वा शानित प्रति नयेत्याशयः । ननु किश्वदिव-रक्तोऽपि द्वतं मे मुक्ति देहीतीश्वरमभ्यर्थयत्येव नैतावता स तत्पात्रताप(मे)तीत्याशङ्क्य तत्ता-घटनायात्मानं विशिनष्टि—ज्वलदित्यादिद्वितीयपादेन । ज्वलन्दीप्यमानो नतूत्पन्नमात्रः । एतेनासह्यत्वं व्यज्यते । एतादशो यो ज्वलनः । 'ज्वलनो हव्यवाहनः' इत्यमरादिमस्तद्वि त्वरो जयशीलः परधर्षकः एतादशो योऽयं ज्वरः 'किमिच्छन्कस्य कामाय शरीरमनुसं-ज्वरेत्' इति श्रुतिसिद्धद्वैतानुभवज्वरः। सर्वदा संतापकत्वाज्ज्वर इव दुःखद इत्पर्थः। तस्य यो भर आधिक्यं तेन या त्वरा विलम्बासहिष्णुता तया भङ्गरः क्षयिष्णुस्तमित्यर्थः। एतेन।तितमकारुण्यास्पदत्वं व्यज्यते । ननु भवत्वेवमथापि मदवलोकनेषु तादशतापहारकत्वादिकं कुतस्यमित्याशङ्क्य तानि विशिनष्टि—प्रभातेत्यायुत्तरार्धशेषेण । प्रभाते यानि
जलजानि कमलानि । एतेन विकसदवस्थत्वं द्योतितम् । तेषां य उन्नमन्नचतमोऽपि
भारान्नथ(य)मानः । एवं च गर्वे निरित्तशयत्वं व्यज्यते । एतादशो यो गर्वस्तस्य सर्वकषाणि सर्वस्यापहारकाणि तैरित्यर्थः । एतेन शिशिरीकारविशारदत्वं ध्वनितम् । जगदिति ।
जगित्रतयं त्रेलोक्यं लोचयन्त्यालोचयन्तीति तथा तैरित्यर्थः । एवं च सर्वज्ञजन्यत्वेन
स्वात्मज्ञानजननद्वारा स्वाज्ञानदलनदक्षत्वं द्योतितम् । अत्र प्रतीपविशेषः परिकरः परिकराङ्करादिश्वालंकारः ॥

एवं साक्षाद्भगवन्तं प्रति स्वाभीष्टं प्रार्थ्याथ 'परोक्षप्रिया इव हि देवाः' इति श्रुतेः प-रोक्षत्वेनापि तत्प्रार्थयते — स्मृतापीत्यादिद्वाभ्याम् ।

#### समृतापि तरुणातपं करुणया हरन्ती नृणा-मभङ्गरतनुत्विषां वल्यिता शतैर्विद्युताम् । कलिन्दनगनन्दिनीतटसुरद्धमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी ॥ ३॥

कापि स्वरूपतः 'यतो वाचो निवर्तन्ते' इत्यादिश्रुतेरवाझ्यनसगम्येति यावत् । एतेन 'कृषिभेवाचक: शब्दः' इत्यादिशृते:, 'कृष्णस्तु भगवान्खयम्' इत्यादि स्मृतेश्व श्रीकृ-णास्य पूर्णावतारत्वं द्योतितम् । अत एव कादिम्वनी भक्तानुप्रहार्थे गृहीतमायिकलीला-नीलवित्रहनटनपाटवत्वेन नवनीरदपिङ्करेवेत्यर्थः । 'कादिम्बनी मेघमाला' इत्समरः । मदी-येति । ममेयं मदीया । मामकीति यावत् । एतादशी या मतिर्बुद्धितां चुम्बतीति तथा । मद्भिद्धचुम्बनकर्त्री भवित्विति योजना । यद्वा निरुक्तश्रीकृष्णाख्यब्रह्मण आत्मत्वेन स्वबृद्धे-रवश्यं तदाकारतासंभवादुक्तप्रार्थनानर्थक्यमेवेति यदि विभाव्यते तदा तत्संभवस्य याथा-र्थ्येऽपि तत्र दर्यावच्छित्रतदाकारत्वसत्वेन निरवच्छित्रतदाकारताजन्यानन्दानुभवाभा-वादवच्छेदकमात्रव्युदसनस्यैव प्रार्थनीयत्वात् हर्षयति उन्मादयतीति वा व्युत्तपत्या मदः कामस्तसेयं मदीया सा चासौ मतिश्चेति प्राग्वदेव । एवं च कामगुद्धिचुम्बनकत्रीं भव-त्विति प्रार्थना । एवं च बुद्धावुक्तभगवन्मूर्तावाविभृतायां सत्यां स तावनमुमुक्षुं मां मनो-रमास्मारकत्वादिना नैव पीडियध्यतीति नान्तरीयकतयैव मन्मतिः स्वस्वरूपशान्तैव स्था-दित्याशयः । तदुक्तं श्रीमत्सुरेश्वरवार्तिके—'अनात्मादर्शनेनैव परात्मानमुपास्महे' इति । तनु स्त्रियाः स्त्रीचुम्बनमनुचितमेवेति चेत्सत्यम् । श्रङ्गारस्थायिभावाख्यरतिमूलकस्य तस्य तथात्वेऽपि 'रतिर्देवादिविषया व्यभिचारी तथात्रितः । भावः प्रोक्तः' इति काव्यप्रकाश-कारिकोक्तदेवादिविषयकभावात्मकरतिमूलकस तस दुहितरि जनयित्याः स्वांशाधि-क्येन पुत्रापेक्षयापि प्रेमाधिक्यस लोकादाववलोकितत्वेनेश्वरस समष्टगुपहितत्वेन व्यष्टि॰ भूताया महुद्धेः कामनुद्धेर्वा जन्यत्वेन माढदुहित्यभावात्प्रेमोत्कर्षेण सुतरामुचितत्वात् । एतेन 'तसैवाहं ममैवासौ स एवाहम्' इति श्रीमन्मधुसूद्रनसरस्वतीभिगीताटीकोपोद्धाते साम्मान्येन विणितमित्तिवैविध्यमध्ये द्वितीयमित्तिरियमिति ध्वन्यते । द्वितीयपक्षे तु द्वतीयेव । ननु निह प्रार्थनमात्रेणार्थसिद्धिः प्रायः किचदिप दृष्टचरा, नापि निर्गुणायास्तस्याः सत्यपि मायिकोक्ताळीलाविश्रह्महे संभवति संस्कारमन्तरा निरुक्तचुम्बनरचनावलम्बनं, नापि नील्ल्पवत्त्वमात्रेणेन्द्रनीलादिवत्काद्मिवनिल्पकं सुकरमित्याशङ्क्ष्य तस्यां निरुपचरितिनिरुपमानुकम्पावत्त्वात्सहस्रावधिकगोपकन्यासौदामन्यावेष्टितत्वाद्दुन्दावनिवहारित्वाचात्युचितः मेवेदं मदुक्तमिति तद्विशेषणमिषेण त्रिपाद्या समाधक्ते—स्मृतापीत्यादिना । अपिना चिन्तामण्यादिवैलक्षण्यं द्योत्यते । प्रसिद्धचनावलीव्यतिरेकश्च । एवममङ्करपदेनापि प्रसिद्धविगुद्धिल-क्षणत्वम् । तथा कलिन्दनगनन्दिनी यमुना तक्तदे ये सुरहुमाः कल्पतरवस्तानालम्बत आश्रयत इति तथेत्यवेनापि प्रसिद्धचनावलीव्यतिरेकश्च । इह रूपकं व्यतिरेकश्चालंकारः ॥

#### किन्दनगनिद्नीतटवनान्तरं भासय-न्सदा पथि गतागतश्रमभरं हरन्त्राणिनाम् । छताविष्ठशतावृतो मधुरया रुचा संभृतो ममाशु हरतु श्रमानित्तरां तमालद्भमः ॥ ४॥

किल्देति । किल्दिनगनिद्नी यमुना तस्य यत्तरं तीरं तत्र यद्दृन्दावनादिवनं तस्य यदान्तरमन्तरालं मध्यवर्तिस्थलमित्यर्थः । भासयन्स्वकान्त्या दीपयन् । एतेन प्रसिद्धन्तमालव्यतिरेको द्योत्यते । तथा । सदा न तु मध्याह एव । तत्रापि प्रीष्मादावेव । पथि संसारमार्गे । प्राणिनां जीवानाम् । गतागतेति । उर्ध्वाधोगमनागमनजन्यक्रेशातिशयनिति यावत् । एतेनापि स एव । तथा । लतेति । लतानां कनकलताकारक्रशपीतसर्वित्रागिराङ्गीणां गोपकन्यकानामित्यर्थः । या वलयः पङ्क्षयस्तासां शतानि तैरावृतो वलयित द्व्यर्थः । एवं च रासक्रीडाकालिकत्वमपि व्यज्यते । पूर्वपद्यवत् । मधुरया चन्द्रिकयेवातिक्रिग्धया न तु तिग्मयापि । रुचा कान्त्या संभृतः सम्यक् नैसर्गिकक्रान्तिनमत्वलक्ष्मणेन । समीचीनत्वेनेत्यर्थः । भृतः परिपुष्टः । एतेनाप्यसावेव । एतादशस्तमाल-द्वमः स्यामवर्णवत्त्वसाधम्यीच्छ्रीकृष्णाख्यः कश्चित्तातिपच्छ(तापिच्छ)गृश्च द्व्यर्थः । मम् श्रमानाधिमौतिकादित्रिविधतापान् । आशु द्वतम् । न तु विलम्बेन । एवं च स्वस्य परमौतसुक्यं सूच्यते । अतितमां पुनस्तद्धानप्रागभावासमानकालीनां यथा स्यात्तथा हर्ष्विति संवंधः । एतेन सकार्यकाज्ञानध्वंसनाभ्यर्थनं ध्वन्यते । अत्राप्युक्तावेवालंकारौ ॥

ननु 'पुण्यो वै पुण्येन कर्मणा भवति पापः पापेन' इति श्रुतेः, 'कर्मणेव साधुत्वं स्यादीश्वरस्य तु असङ्गो हि' इति श्रुतेः, 'नादत्ते कस्यचित्पापं न चैव सुकृतं विभः' इति स्मृतेश्व जीवन्मुत्त्यादावुदासीनत्वातिक मत्प्रार्थन्या, किंतु 'तमेतं वेदानुवचनेन' इत्यादि श्रुत्युक्तं परमेश्वरैकार्पणवुद्धा स्ववर्णाश्रमधर्मानुष्ठानमेव संपाद्य ततिश्चत्तशुद्धादिक्रमेण

त्रद्माद्देतात्मैक्यात्मतत्वविषयका बाधिता प्रतिबद्धसाक्षात्कारद्वारा सकार्यकतद्विषयक-मूलाज्ञानध्वंसोपलक्षिताद्वेतसाचिदानन्दानन्तत्रद्धात्मरूपमुक्तिः संभवतीत्याशङ्कय समाधत्ते—

वाचा निर्मलया सुधामधुरया यां नाथ शिक्षामदा-स्तां स्वप्नेऽपि न संस्मराम्यहमहंभावावृतो निस्त्रपः। इत्यागःशतशालिनं पुनरपि स्वीयेषु मां विभ्नत-स्त्वत्तो नास्ति दयानिधिर्यदुपते मत्तो न मत्तोऽपरः॥५॥

वाचेति । भो नाथ अन्तर्यामिन् । एतेन निरुक्तकर्मादिप्रेरकत्वमि च । 'एष ह्येव साधु कर्म कारयति तं यमेभ्यो लोकेभ्य उन्निनीषत एष उ एवासाधु कर्म कारयति तं यमेभ्यो निनीषत' इति श्रुरयुक्तमन्तर्याम्यिधदैवादिषु तद्धमेन्यपदेशादित्यधिकरणन्यायेन त्वय्येवेति द्योत्यते । त्वं निर्मलया विश्वद्धया वेदरूपिण्येत्यर्थः । न तु बौद्धादिप्रणीतया तिद्वरुद्धपौरुष्या । एतेन भ्रमप्रमादादि दोषवैधुर्ये ध्वन्यते । अत एव । सुधेति । वाचा वाण्या । यां शिक्षां निरुक्तपूर्वोत्तरकाण्डोपदेशसरणिम् । एतेनावश्यादरणीयत्वं व्यज्यते । अदा मह्यं जीवाय दत्तवानसीत्यर्थः । तामहम् । अहंमावेति । देहाद्यहंतया व्याप्त इत्यर्थः । न च तत्रापि दुःखादुक्तशिक्षा स्मृतिः स्यादिति दुःखसहस्रसत्वेऽिप मम निर्लज्जत्वादिन्याश्येनात्मानं पुनिविश्वनिष्टि निस्त्रप इति । अत एव स्वप्नेऽिप न संस्पृशामीत्यन्वयः । अत्र 'संस्मृरामि' इति पाठः साधीयान् । एवं तिहं मया किं कर्तन्यमित्यत आह—इतीत्याद्युन्तराधेन । हे यदुपते इति साभिप्रायम् । उप्रसेनराज्यप्रदत्वात् । तस्मात्त्वया निरितिशय-दयानिधितया मदङ्गीकरणं स्वकीयत्वेन कृतमेवेतः परं कथं त्यक्तुमुचितं स्यादिति तात्पर्थम् । 'आगोऽपराधः' इत्यमरः । स्वीयेषु हस्तपादादिवदितममतास्पदेष्वित्यर्थः । 'सखायौ' इति श्रुतेः स्वीयेषु संप्रहणं प्रसिद्धमेव । त्वत्तो मत्त इति पत्रम्यौ । मत्त उन्मत्तः । अत्र काव्यलिङ्गं परिकरादिश्वालंकारः ॥

एवं निरुपमं भगवतः सदयतां स्वस्य चोन्मत्ततां संस्मृत्य कृतव्रत्वपरिहारार्थमितःपरं त्वया तन्नामैव स्मर्तव्यमिति स्वयमेव स्वात्मानं सनिर्वेदपरमसाधनसर्वस्वत्वेनोपदिशति—

पातालं व्रज याहि वा सुरपुरीमारोह मेरोः शिरः
पारावारपरम्परास्तर तथाप्याशा न शान्तास्तव।
आधिव्याधिजरापराहत यदि क्षेमं निजं वाञ्छिस
श्रीकृष्णेति रसायनं रसय रे शून्यैः किमन्यैः श्रमैः ॥६॥

पातालं वजेति । ननु किं नाम स्मरणेन, कर्मेवाग्निःशेत्रादिकं कर्तव्यं, ततश्च दिव्या-येकविश्वतिस्वर्गसुखं भोक्तव्यं, पुनरिप मनुष्यशरीरे जाते तथैवेति स्नगादिविषयसुखेतरः कोऽपि न पुमर्थ इति मीमांसकमतं प्रताचक्षाण इव स्वजीवं तदवलिक्वत्वाकीचत्तयाभि-

मुखीकरोति—रे इति । न च स्वर्गादावाशानुपशान्तिः शान्तिर्वा केन दृष्टा, सांप्रतं त्वहं निरुक्तविषयसंभोगतः कृतार्थ एव सुखी संवृत्तोऽस्मीति वाच्यम् । अत्रापि दुःखभूयिष्ठ-त्वसैव त्विय दृष्टत्वादित्याशयेन तं विशिनष्टि—आधीति । 'पुंस्याधिर्मानसी व्यथा' इत्य-मरादाधिर्मरणचिन्तादिर्मनोव्यथा । व्याधिः कफवातिपत्तवैषम्यजन्यः स्थूलशरीरिवकारः । तथा जरा वार्धक्यजन्यस्तत्परिणामः । ताभिः पराहतोऽभिभृतस्तत्संबुद्धौ तथेत्यर्थः । ए-तेन प्रसक्षं निर्वेदनिदानं द्योतितम् । त्वं यदि निजं न त्वन्यदीयम् । तेनौदासीन्यव्यु-दासः सूचितः । क्षेमं 'कुशलं क्षेममस्त्रियाम्' इत्यमरात्कल्याणम् । वाञ्छिस तार्हे । श्री-कुणोति । श्रीकृणानामस्मृतिरूपमित्यर्थः । रसायनं रसस्य पारदस्यायनं त्रैलोक्यचिन्तामण्या-दिरूपं स्थानमिति यावत् । रसय विरक्तिपथ्याशनशान्यनुपानाभ्यां सह समास्वादयेति संबन्धः । अन्यैर्निरुक्तोपायेतरैः शून्यैर्निष्फलैः श्रमैर्भगवदनिपतकाम्यामिहोत्रादिधर्मैः किं न किमपि प्रयोजनमिति योजना । तदुक्तं भागवते—'धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसां विष्वक्सेन-कथासु यः । नोत्पादयेद्यदि राति श्रम एव हि केवलम् ॥' इति । अत एव श्रयते- 'प्लवा ह्येते अदृढा यज्ञरूपा अष्टादशोक्तमवरं येषु कर्म । एतच्छ्रेयो येऽभिनन्दन्ति मृढा जरा-मृत्युं ते पुनरेवापि यन्ति ॥' इति । एतदेव विशदयन्नन्येषां कर्मणां प्रतिज्ञातं श्र्न्यैरित्या-दिना नैष्फल्यं हेतूत्त्या द्रहयति—पातालमित्यादिपूर्वार्धेन । रे आधीत्यादि प्राग्वदेव । त्वं यद्यपि पातालमतलादिसप्तिबलस्वर्गस्थलमित्यर्थः । व्रज गच्छ । तथा । सुरेति । अमरा-वतीमित्यर्थः । याहि गच्छ । तथा । मेरोहेंमाद्रेः शिरो मस्तकम् । ब्रह्मलोकमिति यावत् । उपलक्षणिमदं भूरादिसप्तदिव्यस्वर्गाणाम् । आरोहाधिरोहेति यावत् । तथा । पारावारेति । 'पारावारः सरित्पतिः' इत्यमरात्पारावाराणां क्षीरोदादिशुद्धोदान्तानां समुद्राणां याः पर-म्पराः पङ्गयस्ता इत्यर्थः । भरतवर्षेतरजम्बुद्वीपादिसप्तद्वीपच्चमभौमस्वर्गसरणीः कर्मीभूता इति यावत् । तर समुद्रतरणोपलक्षिततत्तत्स्थलजन्मिः प्राप्नुहीत्यर्थः । तथापि एवं स-त्यपि । तव आशाः स्वेष्टविषयविषयकाभिलाषा इत्यर्थः । शान्ता उपशान्ताः न नैव भ-विष्यन्तीत्यन्वयः । तस्मायुक्तमेवोक्तं श्रीकृष्णस्मरणेतरसर्वकर्मणां नैष्फल्यमित्याकृतम् । अत्र रूपकाधिकः सकलः प्राक्तन एवालंकारः ॥

एवमु[प]दिष्टमिप युक्तया द्रिटितमिप भगवन्नामस्मरणं साधनसर्वस्वत्वेन कदाचिदनन्त-जन्मसंपादितकर्मवासनासहस्रपारत-त्र्येणाश्रद्धेयतया संभाव्य पुनः सञ्चापथं स्वानुभने दृष्ट्या स्थूणानिखननन्यायेन चिन्तामण्यादिवन्नानाविधवाञ्छितपूरकत्वमिप तस्य कथयंस्त-इद्यति—मृद्धीकेत्यादिद्वाभ्याम् ।

मृद्धीका रसिता सिता समिशता स्फीतं निपीतं पयः स्वर्यातेन सुधाष्यधायि कतिधा रम्भाधरः खण्डितः। सत्यं ब्रुहि मदीय जीव भवता भूयो भवे भ्वाम्यता कृष्णेत्यक्षरयोरयं मधुरिमोद्गारः क्वचिल्लक्षितः॥ ७॥

हे मदीय जीव। एवं च निरुक्तविशालविषयावलीत्यादिपयचतुष्टयमात्रानुष्टितभगव-द्धितामहिमीव सद्यः स्वस्य सिचदानन्ताद्वैतब्रह्मात्मैकप्रसक्टस्थस्वरूपरङ्मात्रतत्त्वविष-यकाप्रतिबद्धसाक्षात्कारोद्यपूर्वकसकलहर्यबाधानुभवः संपन्न इति सूचितम् । अन्यथा जीवस स्वपार्थक्यानुभवासंभवात् । त्वया । मृद्दीका 'मृद्दीका गोस्तनी द्राक्षा' इस-मराहोस्तनाकारदीर्घदाक्षाजातिविशेषः । रसितास्वादिता । इह लोक इति शेषः । तथा सिता शर्करा समशिताकण्ठं भिक्षता । तथा स्फीतं विपूछं पयो दुग्यं निपीतं प्राशितम् । एवं स्वर्यातेन स्वर्ग कदाचिद्रतेन । सुधाप्यमृतमाप । अधायि 'धेट् पाने' इति स्मरणात्प्रा-शितमित्यर्थः । एवं कतिधा बहुवारं संसारसानादित्वायुक्तमेवेदम् । रम्भेति । खण्डितो रतिरभसवशाचुम्बनावसरे कदाचिइन्तेनापि क्षतं इति यावत्। एतेनैहिकपारित्रकयाव-न्मधुरद्रव्यास्वादानुभवाभवशङ्काशान्तिः सूचिता । अस्त्वेवम्, किं तेनेत्यत्राह—सत्मित्या-बुत्तरार्धशेषेण । भवता त्वया । भवे संसारे भूयो वारंवारम् । श्राम्यता घरटी(घटी)यन्त्र-न्यायेनोध्वीधः पर्यावर्तता सतेत्यर्थः । एतेन जीवे सर्वज्ञत्वाभावात्कथं मया कथनीयम-स्ति नास्तीत्यन्यतरकोटिकमप्युत्तरमिति परास्तम् । कृष्णेत्यक्षरयोः । कृष्ण इति संबुद्ध-न्तवर्णयोरपीत्यर्थः । अयं प्रत्यक्षः । एतेन सद्यःसमुचारितवर्णाठौकिकरसास्वादत्वप्तिज-न्यत्वमुद्रारे द्योत्यते । मधुरिमेति । मधुरिमणो माधुर्यस्योद्रारस्त्रह्युत्तरभाविसश्रञ्दोदानो-पप्राणीभृतदेवदत्ताख्यान्तरकाण्ठवायुव्यापार इत्यर्थः । 'उदारः' इति त्वपपाठ एव । मधु-रिम्णो महत्वस्थोक्तविशेषणमन्तरापि तद्भिन्नपदैरेव सिद्धत्वात् । कचित्कस्मिश्चिदपि देशे काले वेति यावत् । एतेन तस्य लोकोत्तरत्वं ध्वन्यते । लक्षित एतल्रक्षणलक्ष्यतयान्-भूतोऽभूदित्यर्थः । इति सत्यं न तु स्तावकम् । ब्रूहिः वदेति योजना । तस्मान्निरुपममेव भगवन्नामस्मरणवेभवमिति भावः । इह प्रतीपविशेषोऽलंकारः ॥

#### वज्रं पापमहीभृतां भवगदोद्रेकस्य सिद्धौषधं मिथ्याज्ञाननिशाविशालतमसित्तग्मांशुबिम्बोदयः । क्रूरक्केशमहीरुहामुरुभरज्वालाजटालः शिखी द्वारं निर्वृतिसद्मनो विजयते कृष्णेति वर्णद्वयम् ॥ ८॥

वज्रमिति । 'भृज् धारणपोषणयोः' इति धातोर्महीं विश्रति ते तथा पृथ्वीधारकाः पर्वता इत्यर्थः । पापान्येवेत्यादि स्पष्टमेव । भवेति । भवः संसार एव गदो रोगः । 'रोगन्याधिगदामयाः' इत्यमरः । यद्वा भवं जन्म आरभ्य यो गदः । जन्मरोगस्य दुर्निरसत्वात् । तस्याप्युद्देकोऽतिरेकः । आधिक्यमिति यावत् । मिथ्येति । आरोपिताविद्येत्यर्थः । सैव निशेत्यादिसरलमेव । तिग्मांग्रः सूर्यः । मद्यां रुहन्तीति महीरुहास्तेषां वृक्षाणामित्यर्थः । 'शिखावानाग्रुग्रुक्षणिः' इत्यमराच्छिखी अग्निः । निर्वतीति । निर्गता वृतिरावरणं यस्याः सकाशात्सा । अद्वैतचितिरूपमुक्तिरेव निवृत्तिः । शेषमितरोहितमेव । एवं च भगवनाम्नः कृष्णेत्यात्मनः सकलपापाजन्मरोगसका[का]र्यकाविद्याधिभौतिकाद्यखिलदुःखमोक्षप्रतिव-

न्धध्वंसकत्वेन सर्वेषुमर्थदातृत्वं ध्वन्यते । तस्मात्कलौ बुभुत्सुभिनित्यायविरोधेन दश्विध-नामापराधविधुरं तदेव स्मर्तव्यं सततमिति तत्त्वम् । अत्र रूपकमलंकारः ॥

अथ 'गच्छ गच्छिस चेत्कान्त तत्रैव स्याजनिर्मम' इत्यादिविद्वरोधिलक्षणया स्वचेतः प्रत्येव भगवङ्गानमाक्षेपालकारेणोपदिशति—

रे चेतः कथयामि ते हितमिदं वृन्दावने चारय-न्वृन्दं कोऽपि गवां नवाम्बुदिनभो बन्धुर्न कार्यस्त्वया। सौन्दर्यामृतमुद्गिरद्भिराभितः संमोद्य मन्दिस्मिते-रेष त्वां तव वहुभांश्च विषयानाशु क्षयं नेष्यित।। ९॥

रे चेत इति । किं तिद्वतिमत्यत आह—वृद्धावन इत्यादिपूर्वाधेशेषेण । कोऽिष । एवं चावाङ्मनसगोचरत्वेन तस्याद्वैतब्रह्मेकरूपत्वं द्योत्यते । तत्रापि भक्तानुम्रहार्थं मायिकर्ठी-ळाविम्रहन्टनात् । नवेति । नूतन्घटसंनिभ इत्यर्थः । यद्वा नवानां श्रवणादिनवसंख्या-कानां भक्तीनामम्बु जीवनं 'आपो मयः प्राणः' इति श्रुतेः प्राणनमिति यावत् । ददाति तादशी निभा कान्तिर्यस्थेत्यर्थः । एवं च तद्भक्तिरेव कार्येति तात्पर्यम् । वृन्दावने । एतेन भक्तपारवश्यं सूच्यते । वृन्दाया अपि स्वपतिरूपेण ब्रह्मेव भजन्त्याः परमभक्तत्वात् । गवां वृन्दं चारयन् । धेनुसंघचारियतेत्यर्थः । यद्वा वृन्दस्य देविषिपित्यमनुष्यतिर्यन्तसंघस्यावनमित्रहोत्रादिना तत्तिदृष्टप्रदानेन रक्षणं यत्र तिस्मित्रित्यर्थः । मनुष्याधिकार-वाच्छास्रस्पेति मनुष्यशरीर एवेति यावत् । गवां वागादीन्द्रियाणाम् । वृन्दं संघं चारयत्र-यस्कान्तादिवत्येरयित्रत्यर्थः । एतेन तस्य पारोक्षं प्रत्युक्तम् । एताहशोऽस्ति स त्वया वन्धुनं कार्य इत्यन्वयः । तत्र हेतुः सौन्दर्यत्याद्युत्तरार्धेन । एष त्वां सौन्दर्येणामृतं कैवल्य-मृद्विरद्धिः । एताहशैः । मन्देति । मृदुहासैः । यद्वा तत्सहशैरपरोक्षज्ञानौ(नो)त्तरकालि-कस्वाकारवृत्तिविशेषेरित्यर्थः । संमोद्य वशिकृत्य त्वां तव वल्लभान्विषयांश्व । आग्र शिव्रम्। क्षयं नाशं नेष्यतीति संबन्धः । तस्माद्वितेच्छुना भवतेतः परं तत्सख्यमेव विधेयमित्याशयः ॥

एवं वाणीमप्युपदिशति-

अव्याख्येयां वितरित परां प्रीतिमन्तिनमग्ना कण्ठे लग्ना हरित नितरां यान्तरध्वान्तजालम् । तां द्राक्षोधैरिप बहुमतां माधुरीमुद्गिरन्तीं कृष्णेत्याख्यां कथय रसने यद्यसि त्वं रसज्ञा ॥ १०॥

अन्याख्येयामिति । हे रसने, 'रसज्ञा रसना जिह्ना' इत्यमरादिय जिह्ने इत्यर्थः । यदि त्वं रसज्ञासि तर्हि तां कृष्णेत्याख्यां कथयेति योजना । अहो यत्कथनमात्रेण मद्रसज्ञत्वं

प्रख्यातं भवति का सा वैतादशी लोकोत्तरसमयीत्यत्राह पूर्वाधेन । या कृष्णत्याख्या । अन्तश्चेतिस निमग्ना मनसेव पराख्यवागात्मना परिणे(ण)तेनोच्चारिता सतीत्यर्थः । पराम् । अतएव । अव्याख्येयां वागाद्यगोचरब्रह्माद्वैतिवषयत्वेनानिरुच्यामित्यर्थः । एतादशीं प्रीति परितुष्टिं वितरित ददातीत्यर्थः । एवं च मानसनामस्मरणसाद्वैतात्मानन्द एव फलमिति द्योत्यते । तथा कण्ठे लग्ना मध्यमाख्यया वाचोच्चारिता सतीति यावत् । नितरां निरवशेषं न तु यित्विचित् । तत्रापि । आन्तरिति । आन्तरमन्तर्भवं मानसमित्यर्थः । एतादशं ध्वान्तजालमविद्यातमःपटलमित्यर्थः । हरिते ध्वंसयतीत्पर्थः । इदमण्युच्चारणं योगैकसाध्यमतः सुगमोपायाभिधित्सया मया प्रथमं वैखर्यनिधात्वमेव प्राधितासीत्याश्चेन तस्या अपि तत्र लोभं जनियतुं निरुक्ताख्यां विशिनष्टि द्राक्षेत्याद्यविशिष्टेन । द्राक्षाणां मृद्वीकादि-यावत्तुत्तमजातीनां य ओघाः संगा(घा)स्तैरित्यर्थः । अपिना लोकोक्तरमाधुर्यवत्त्वं तेषु ध्वन्यते । बहुमतामादतामित्यर्थः । एतादशीं माधुरीं मधुरतामुद्विरन्तीं त्यितपूर्वकं विकास-यन्तीमिति यावत् । तस्मात्त्वयावश्यमियं सेवनीयत्याशयः । गम्योत्प्रेक्षालंकारः ॥

ननु किमेवं वागादीन्द्रियोपदेशेन तेषां त्वदेकपारतन्त्र्याद्यदि त्वय्येव 'परोपदेशसमये सन्ति सर्वेऽपि पण्डिताः । तदनुष्ठानसमये मुनयोऽपि न पण्डिताः ॥'इति न्यायेन केवल-मुपदेशकौशलमेव तर्हि तेषामपि कूपकलशजलन्यायेन कथं नामोपदेशसहस्रेऽपि तत्र प्र-वृत्तिः स्यादित्याशङ्कय स्वस्थापि नैसर्गिकभगवन्मात्रप्रेमपरत्वं संस्फुटयति—

सन्त्येवास्मिञ्जगति बहवः पक्षिणो रम्यरूपा-स्तेषां मध्ये मम तु महती वासना चातकेषु । यैरूध्वीक्षेरथ निजसखं नीरदं स्मारयद्भि-श्चित्तारूढं भवति किमपि ब्रह्म कृष्णाभिधानम्॥११॥

सन्त्येवेति । वासना प्रीतिमूळीभूता संस्कारताम्री मनोनिष्ठा भावनेत्यर्थः । अस्त्वेवं भावत्की प्रीतिश्वातकेषु किं ततः प्रकृत इति शङ्कां शमयन्नुक्तप्रीतौ हेतुं बोतयित यैरि-त्याद्युक्तरार्धेन । अथ उर्ध्वनेत्रत्वानन्तरम् । निजेति । जीवनदत्त्वेन स्वप्राणीभूतमित्यर्थः । उक्तं हि—'समप्राणः सखा मतः' इति । किमप्यवाद्यनसगोचरिमत्यर्थः । एवं च नीरद्द-समरणेन तद्वर्णस्य श्रीकृष्णस्यापि स्मृतिः संभवतीति परम्परया तत्प्रयोजकत्वेन चातकेषु हंसादीनप्यनादत्य मत्प्रीतिरुचितैवेति भावः । एतेन भगवद्विषयकं नैसर्गिकं प्रेम व्यज्यते । शिष्टं तु स्पष्टमेव । इह स्मृतिरछंकारः काव्यिक्षं स्वभावोक्तिश्व ॥

नन्वथापि स तु तवापि ममेव परोक्ष एवेति चेत्र । नित्यापरोक्षरूपस तस्य परोक्ष-कल्पनाया व्यामोहेकमूलकत्वात्सर्वदृश्यजालस्य तन्मात्रप्रकाशेन भासमानत्वाचेत्यभिसं-धाय भेदवादिनः समुपहसति—

विष्वयुच्या भुवनमभितो भासते यस्य भासा सर्वेषामप्यहमिति च यत्प्रत्ययालम्बनं यः।

90

#### तं पृच्छन्ति स्वहृदयतलावेदिनो विष्णुमन्या-नन्यायोऽयं शिव शिव नृणां केन वा वर्णनीयः॥१२॥

विष्वगिति । यस व्यापकस्य परव्रह्मरूपस्य श्रीविष्णोरित्यर्थः । विष्वमुच्या । विष्वक् समन्ततः सर्वदेशकालाद्यवच्छेदेनेत्यर्थः । रुचिः सर्वजीवानां प्रीतिर्यसां सा तथा तये-त्यर्थः । 'रुचिर्मयूखे शोभायामभिषङ्गाभिलाषयोः' इति विश्वः । तत्तद्वस्तुविषयकज्ञानेऽभि-लाषा हि सर्वेषां जीवानामवर्यं वाच्यः । अन्यथोपादेये स्वष्टिविषये प्रवृत्तिरनुपादेये स्वा-निष्टविषये निवृत्तिश्च तत्तज्ज्ञानमन्तरा कथं भूयात् । तस्मादुक्तव्याख्यानं युक्तमेव । एवं दीप्तिवाचिभ्यां रुचिभाःपदाभ्यां द्विरुक्तिरिप प्रत्युक्ता । एतादृश्या भासा स्वरूपभूतस्व-प्रकाशिचतित्यर्थः । तथा च श्रूयते—'तमेव भान्तमनु भाति सर्वम् । तस्य भासा सर्वमिदं विभाति' इति । एतेनेदंप्रत्ययालम्बनत्वेन तस्य नित्यापरोक्षत्वं द्योतितम् । भवनं वि-श्वम् । अभितः सर्वावस्थावच्छेदेन । भासत इति संवन्धः । एवमहंप्रत्ययालम्बनत्वेनापि तस्य नित्यप्रत्यक्षत्वं संक्षिपति—सर्वेषामपीति द्वितीयपादेन । यद्यस्मात्कारणात् । हेतुर्यं प्रागिप योज्यः । सर्वेषामंपि संपूर्णजीवानामपि यः पूर्वोक्तविष्णुः । अहमिति प्रत्ययालम्बन-महंवृत्तिस्फरणाश्रयः । अस्तीति शेषः । चः समुचये । तमपि विष्णुं व्यापकं यावदृश्यप्र-काशकं परमात्मानमित्यर्थः । स्वेति । स्वहृदयानि स्वान्तः करणानि । 'अहंवृत्तिरिदंवृत्ति-रियन्तः करणं द्विधा । विज्ञानं स्यादहं वृत्तिरिदं वृत्तिर्मनो भवेत् ॥' इत्यभियुक्तोक्तेः प्रागुक्त-रीत्या बृद्धिमनोरूपाणीति यावत् । तेषां यत्तलं 'तलं स्वरूपाधारयोः' इति विश्वाद्वास्त-विकं रूपं निरुक्तरीतिकालम्बनं(न)विधया आधारो वा अद्वैतात्मप्रकाशस्तं न विदन्ति नैव जानन्तीति तथा । अज्ञानिन इत्यर्थः । अन्यान्त्रह्मविदः प्रच्छन्ति त्वया विष्णुर्देष्ट-श्चेदस्मान्संदर्शयेत्याक्षिपन्ति । अतः । शिवशिवेति खेदे । 'योऽन्यथासन्तमात्मानमन्यथा प्रतिपद्यते। किं तेन न कृतं पापं चोरेणात्मापहारिणा ॥' इत्युक्तरी[त्या] दक्पापिष्ठस्मृत्या प्राय-श्चित्ते चायं गुणामन्यायः केन वर्णनीयः । लोकोत्तरत्वान्न केनापीत्यन्वयः । एवं चात्यप-हासः सूचितः । इह काव्यलिङ्गमेवालंकारः ॥

ततः किमेवमन्योपहासेनेति संजातानुतापः स्वचेतः प्रत्येव समुपदिशति—

सेवायां यदि साभिलापमिस रे लक्ष्मीपितः सेव्यतां चिन्तायामिस सस्पृहं यदि तदा चक्रायुधिश्चन्यताम्। आलापं यदि काङ्क्षिस स्मरिपोर्गाथा तदालाप्यतां स्वापं वाञ्छिस चेन्निरर्गलसुखे चेतः सुखं सुप्यताम्॥१३॥

सेवायामिति । रे चेतः, त्वं प्राक्तन संस्कारवशादिति सर्वत्र बोध्यम् । यदि सेवायां साभिछापमित तर्हि त्वया छक्ष्मीपतिरेव सेव्यतां तत एव सर्वसंप्रहाभसंभवादिति भावः । एवं चिन्तायामित्याग्रुत्तरत्रापि बोध्यम् । गजेन्द्रादेश्विन्तोपशमस्य तादृशोपाध्यवच्छिन्नातमनः सकाशादेव दृष्टत्वादित्याश्यः । आलापं 'स्यादाभाषणमालापः' इत्यमरात्संभाषणमित्यर्थः । स्मरिपोर्भदनान्तकस्य श्रीशङ्करस्यैवेत्यर्थः । गाथा व्यासादिश्रथितकथेत्यर्थः ।
आलाप्यतामिति छेदः । निर्गलेति । निर्गतमर्गलिमव 'तद्विष्कम्मोऽर्गलं न ना' इत्यमराद्वाररोधककाष्ठिवशेषमिव क्षयोपायाभावादप्रतिरोधकं यत्र तच तत्सुखं चेति तिस्मनद्वैतव्रद्धात्मेक्यसुख इत्यर्थः । एतेन विषयसुखव्युदासः सूचितः । अत्र स्मरिपुपदेन वक्तुरभेदभक्तत्वं व्यज्यते । अत एवोक्तं मदीयायामद्वैतसुधायाम्—'कृष्णं पश्यन्तु मां केचित्केचिद्वा नीललोहितम् । रज्जुसप्वदेतेन कृटस्थस्य न मे क्षतिः ॥' इति । कृष्णभिक्तचिन्द्रकायामिप—'उभयोरेका प्रकृतिः प्रत्ययभेदाच भिन्नवद्भाति । कलयति कश्चिनम्हो हरिहरभदं विना शास्त्रम् ॥' इति । एवं चेह जाश्रदादिविक्षेपे राजरिपुरमणीनां सेवनचिन्तनभाषणरनुक्रमात्सुत्यादिलये च वृथायुःक्षयेण पुरुषार्थाभावो द्योत्यते । तथा चरणचतुष्टयेऽर्थार्थ्यातिजिज्ञासुज्ञानिकर्तक(का)श्चतुविधा भक्तयो ध्वन्यन्ते । अत्र परिकरपरिकराङ्करकाव्यलिङ्गान्यलंकाराः ॥

अथ चरमचरणसूचनसंजातस्मरणात्साधून्संवर्णयति---

# भवग्रीष्मप्रौढातपनिवहसंतप्तवपुषो बलादुनमूल्य द्राङ्गिगडमिववेकव्यतिकरम् । विशुद्धेऽस्मिन्नात्मामृतसरिस नैराक्यशिशिरे विगाहन्ते दूरीकृतकलुषमार्याः करिटनः ॥ १४॥

भवेति । भवः संसारः स एव प्रीष्मातपनिवहो प्रीष्मिर्द्वकालिकालोकनिकरस्तेन सम्यक् न तु यित्किचित्तप्तं संतप्तं वपुः शरीरं येषां ते तथा । एतेन विरागसामप्रीपौष्कल्यं व्यक्ति । अत एव । बलादिति । द्राक् 'द्राड्मह्नु सपि द्वते' इत्यमराच्छीघ्रमेव न तु विलम्पेन । तेन परमिवरागः सूचितः । बलात् 'नास्ति योगसमं बलम्' इति वचनायोगाभ्या-सहप्रसामर्थ्याद्योतिर्द्यथः । अवणादिसामर्थ्येन वा । अविवेकिति । अविवेकस्याविचारस्य व्यतिकर् आधिक्यं येन तं म्लाज्ञानलक्षणित्यर्थः । निगडं लोहश्र्व्हलविशेषम् । उन्मूल्य भुद्गे (भङ्कत्वे)त्यर्थः । एतेनाप्रतिवद्धाद्वेतब्रह्मात्मेक्यसाक्षात्कारपर्यन्तं विचारपरिपाकः सूचितः । ततः विद्यद्धेऽविद्यादिद्रयमलश्चर्ये पक्षे निष्पद्धे । नैराश्येति । 'सोऽश्चते सर्वान्कामान्सह' इति श्चतेर्व्वह्मविद्यया निखिलानन्दनाडीभूतब्रह्मानन्दाम्भोधि मन्नतानान्तरीयकत्वविध्वस्ताखिलविषयानन्दावाह्यभिलाषकत्त्वान्निराशत्वशीतल इत्यर्थः । एतेन जीवन्मुक्तिः सूचिता । एतादशे च । अस्मिन्नित्यापरोक्षे । आत्मेति । आत्माभिनं यद्मुतं श्चितो निरस्नेयसमृतम् इत्यमरात्कैवल्यं तदेव सरः कासारस्तिस्मिन्नत्यर्थः । आर्थाः पूज्या ब्रह्मज्ञा इत्यर्थः । करिनो गजेन्द्राः । द्रीकृतेति । द्रीकृतं निरस्तं कलुषं संचित-

क्रियमाणकर्मजातं पक्षे पङ्कजातं च यथा स्यात्तथेयर्थः । विगाहन्ते प्रविशन्ति स्वैरं विह-रन्तीति योजना । अत्र रूपककाव्यलिङ्गेऽलंकारौ ॥

ययेवमात्मवियेकसाध्या मुक्तिस्तिहं कथं शास्त्रे 'अक्ष्य्यं ह वै चातुर्मास्याजिनः सुकृतं भवति' इत्यादिनामिहोत्रादिकर्मणामेव मुक्तिसाधनत्वमुक्तं, कथं वा 'नास्ति सांख्यसमं ज्ञानम् ॥' इत्यादिना सांख्यादिशास्त्राणामिष ज्ञानसाधनत्वमभिहितं, कथं वा 'सितासिते
सिते यत्र संगते तत्राष्ट्रतासो दिवमुत्पतिन्त' इत्यादिना प्रयागस्नानस्यापि तत्साधनता
प्रतिपादितेति चेद्वाढम् । अक्षय्यश्च्देन यित्किचिदापेक्षिकाक्षयत्वस्येव 'प्रवा ह्येते अदृढा
यज्ञरूपा' इत्यादि सोपपित्तिकश्चत्यन्तरिविरोधात्तच्छुतिपूर्वापरतात्पर्यपर्याद्योचाच्च विविक्षतत्वं वाच्यम् । एवं सांख्यश्च्देन 'यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानम्' इत्यादिश्रीमद्भगवद्गीतावाक्यस्थभाष्यरीत्याद्दैतात्मसाक्षात्कारस्येव तत्त्वं वक्तव्यम् । सितासितश्चितिस्तु कण्ठत एव
स्वर्ग वक्तीति नैव चोदनाविषयः । तस्मादेतादशाभिप्रायानभिज्ञत्वेन ये तत्र प्रवृत्तास्ते
भ्रान्ता एवति स्वचेत एव प्रतिबोधयति—

वन्धोनमुत्तयै खलु मखमुखान्कुर्वते कर्मपाशा-नन्तः शान्त्यै मुनिशतमतानन्पचिन्तां भजन्ते । तीर्थे मज्जन्त्यशुभजलधेः पारमारोढुकामाः सर्वे प्रामादिकमिह भवभ्यान्तिभाजां नराणाम् ॥ १५॥

बन्धोन्मक्तयै इति । मखी यज्ञो मुखमिव मुख्यो येषु तानित्यर्थः । एताहशान् । कर्मेति । कर्माण्येव बन्धकत्वात्पाशास्तानित्यर्थः । न हि बन्धकैः पाशैर्वन्धोन्मुक्तिः स्वप्नेऽपि संभाव्यते । एवमग्रेऽपि । अन्तरिति । चित्तशान्त्यर्थमित्यर्थः । मुनीति । मुनीनां जैमिन्यादिमहर्षीणां यानि शतानि तेषां मतानि सिद्धान्तजातानि तेषां यानल्पा विपुला 'न तु श्रुतिमतस्तर्कोऽनुसंधीयताम्' इति श्रीमद्भाष्यकारचरणाव्जवचनाद्यत्किचिदेतादशी या चिन्ता तामित्यर्थः । अश्रुमेति । दुःखाव्धेरित्यर्थः । पारं परतीरम् । आरोद्धकामा आरोन्दुमधिगन्तुं कामोऽभिलाषो येषां ते तथा । अत्र सर्वत्र जना इत्यध्याहारो बोध्यः । अविशिष्ठं तु स्पष्टमेव । विचित्रालंकारः । तदुक्तम्—'विचित्रं तत्प्रयत्नश्चेद्विपरीतफलेच्छया । नमन्ति सन्तस्त्रेलोक्यादिप लब्ध(ब्धुं) समुन्नतिम् ॥' इति ॥

अथ पुनः संजातानुतापः किमनया भ्रान्तचर्याविचारणया ममेत्यतः श्रीविष्णुचिन्तन-मेव सततं ममास्त्वित्यभिलपति—

प्रथमं चुम्बितचरणा जङ्घाजानूरुनाभिचक्राणि । आलिङ्गच भावना मे खेलतु विष्णोर्भुखाङ्गशोभायाम्॥१६॥ प्रथममिति । मे भावना चित्तवृत्तिः । प्रथमं पूर्वम् । चुम्बितेति । चुम्बिती चरणी यया सा तथा । विष्णोरित्यार्थिकम् । एतेन 'संचिन्तयेद्भगवतश्वरणारविन्दम्' इत्यादि-श्रीमद्भागवतोक्ता भगवद्धानसरणिश्वरणाव्जमारभ्येवेति द्योतितम् । ततः । जङ्गेति । जङ्गे च जानुनी चोष्ठ च नाभिचकं चेति तथा । नाभिहृदयानीति पाठस्तु सरल एव । अत्र 'द्वन्द्वश्व प्राणित्यंसेनाङ्गानाम्' इति सूत्रेणेकवद्भावे प्राप्तेऽपि तदकरणं प्रकृतेऽद्वैत-ब्रह्ममात्ररूपत्वेन प्राणित्वाभावाशयादेवेति बोध्यम् । तान्यालिङ्गच विष्णोर्मुखाब्जशोभायां खेलित्विति संवन्धः । एतेन प्रागुपभक्तस्वकान्तालिङ्गनचुम्बनखेलनस्मृतिप्रशान्त्युपायत्वमत्र व्यज्यते । भावनाया अपि स्त्रीत्वात्प्रकृते तत्समुचितमेव चुम्बनादीति सूच्यते । एवं चेह समासोक्तिरलंकारः ॥

• एवं कृतेऽप्यभिलाषे हादे निरुक्तकामवासनादिवशाज्झिटिति भगवन्मूर्यप्रतिभासेन खिन्नमिवात्मानं ब्रह्मावबोधसंस्कारेण ताहशं तं पृथवत्वेनानुसंधाय स्वयं हस्मात्रः सन्सान्त्वयित्रव भगवत्स्मृतिमाहात्म्यातिशयं व्यनिक्त—

# तरणोपायमपदयन्नपि मामक जीव ताम्यसि कुतस्त्वम् । चेतःसरणावस्यां किं नागन्ता कदापि नन्दसुतः ॥ १७॥

तरणोपायमिति । ताम्यसि संतप्तो भवसीत्यर्थः । चेतःसरणो चित्तपद्धत्याम् । तेन तदागमनयोग्यत्वं ध्वन्यते । रूपककाव्यलिङ्गेऽलंकारौ । अन्यत्तु सरलमेव ॥

एवं विषयसंस्काराणामपि भगवद्धानप्रतिबन्धकत्वेऽनुभूतेऽथ सर्वेषामिष्टविषयाणां संप-देकमूलकत्वेन तदभावमेवाशास्ते—

#### श्रियो मे मा सन्तु क्षणमपि च माद्यद्गजघटा-मदभ्राम्यद्भृङ्गाविलमधुरझङ्कारसभगाः । निमग्नानां यासु द्रविणरसपर्याकुलद्दशां सपर्यासौकर्यं हरिचरणयोरस्तमयते ॥ १८॥

श्रिय इति । ताः श्रियः संपदो मे क्षणमिप च मा सन्त्वित संबन्धः । एतेनात्मनो-ऽतिविरक्तत्वं ध्वन्यते । यिंकचित्संपत्तीनां दुःखहेतुत्वेनानाशास्यत्वेऽिप महतीनां तासां सुखहेतुत्वमेव स्पादित्य(त्या)शं(क्य) ता विशिनष्टि माद्यदित्यादि पूर्वार्धशेषेण । माद्यन्तश्च ते गजाश्च तेषां या घटा 'करिणां घटना घटा' इत्यमरात्पिक्कस्तस्यामित्यादि सरलमेव । तत्र हेत्वाशङ्कां शमयंस्तच्छब्दापेक्षितं पूर्यात निमन्नानामित्याद्युत्तरार्धेन । यासु निमन्नानामत एव द्रविणरसपर्याकुलद्यां धनसुखास्वाद्व्याकुलविवेकानामित्यर्थः । विपरीतं वा हेतुहेतुमद्भावः । तेन जनकादीनां राज्यानुपपत्तिः प्रत्युक्ता । तेषां तत्रानिमन्नत्वाद्वित्तसुखालुप्रविवेकत्वाच । एतादशां पुंसां हरिचरणयोः । सपर्येति । 'पूजा सपर्योपचितिः' इत्यखालुप्रविवेकत्वाच । एतादशां पुंसां हरिचरणयोः । सपर्येति । 'पूजा सपर्योपचितिः' इत्य-मरात्सपर्या पूजा तस्याः सौकर्यं सुकराया भावः सौकर्यं सुसंपाद्यत्विसत्यर्थः । अस्तमयते- ऽस्तं प्राप्नोति । दुष्करत्वमेव संपद्यत इत्याशयः । तत्र हेतुगर्भे विशेषणे तु व्याख्याते एव । तस्मादुक्तलक्ष्म्यभावाभिलाषस्तावद्युक्त एवेति भावः । इह काव्यलिङ्गादिरेवालंकारः ॥ अथ गङ्गाप्यस्ति सकलमुक्तिप्रतिवन्धध्वंसनकरा तत्तीरवासिनस्तवेति पुनः स्वचेतः साक्षेपं सान्त्वयति—

#### किं निःशङ्कं शेषे शेषे वयसस्त्वमागतो मृत्युः। अथवा सुखं शयीथा निकटे जागति जाह्नवी जननी॥१९॥

किं निःशङ्कमिति। रेचेतः, त्वं वयस आयुषः शेषे किंचिदंशेऽविशिष्टे सतीत्यर्थः। यहा। आयुषोऽतीन्द्रियत्वाह्रयः शब्देन वार्धक्यमेव माह्यम् । तथा च तेन तद्दरपतानुमानमेव। निःशङ्कं किं शेषे विषयशयनीये निद्रासीत्यन्वयः। तस्मादितः परं द्वतत्रमेव सावधानेन माव्यमिति मावः। तत्र हेतुः 'आगत' इति पूर्वार्धशेषेण । ततोऽकस्माद्रङ्कां स्मृत्वा नि-रुक्ताक्षेपमेव प्रतिक्षिपति अथवेत्याद्युत्तरार्धेन । शयीथास्त्वं पूर्ववद्धमीनुरुद्धविषयशय्यायामेव शयनं कुर्विद्यर्थः। तत्र हेतुर्निकट इत्यादि शेषेण । तस्मात्सेव त्वदुद्धारं करिष्यत्येनवातः किं तवायासिरित्याशयः। अत्राक्षेपालंकारः । तदुक्तम्—'आक्षपः स्वयमुक्तस्य प्रतिषेधो विचारणात् । चन्द्रसंदर्शयात्मानमथवास्ति प्रियामुखम् ॥' इति ॥

ततो जीवननिर्वाहार्थमण्युद्योगवासनां प्रत्याचष्टे-

## संपादयामि किमहं धावं धावं धरातले यदयम्। अस्ति मम शिरसि सततं नन्दकुमारः प्रभुः परमः॥ २०॥

संपादयामीति । अहं धरातले धावं धावं पुनःपुनर्धावनं विधाय किं संपादयामि किं वाग्रेपि संपादयिष्यामि । सुखादेदैवमात्रायत्तत्वाद्धर्थ एव तदर्थमायास इत्याग्नयः । तिंह देवसापि यत्नसापेक्षत्वात्कर्थं देहिनिर्वाह इत्यत आह यदित्यादिशेषेण । ययस्माद्धेतोः । अयं प्रत्यक्षः । एतेन सगुणसाक्षात्कारः सूचितः । सततिमत्यादिपदचतु-ष्टयेन क्रमात्स्वस्य कालान्तरचिन्ताशान्तिः श्रीकृष्णस्य तु भक्तवन्धुत्वसामर्थ्यपरव्रद्धात्वानि च बोत्यन्ते । 'संतापयामि किमहं धावं धावं धरातले हृदयम्' इति पाठेऽप्ययमेवार्थः फलति । अत्रापि काव्यलिङ्गादिरेवालंकारः ॥

अय कदाचित्पूर्वसंस्कारतस्तरुण्यासक्तं मनः सोपालम्भं प्रतिबोधयति-

रे रे मनो मम मनोभवशासनस्य पादाम्बुजद्वयमनारतमामनन्तम् । कि मां निपातयसि संसृतिगर्तमध्ये नैतावता तव गमिष्यति पुत्रशोकः ॥ २१ ॥ रे रे मन इति । मम मन इति संबन्धः । त्वम् । मनोभवेति साभिप्रायम् । मनसिज-हन्तुः शिवस्थेत्यर्थः । पादेति । चरणाव्जयुगम् । अनारतं सततम् । आमनन्तं वेदतः स्मरन्तम् । एतादशं माम् । तद्वैरात् । संस्तीति । भवकुहर इत्यर्थः । किं निपातयसी-त्यन्वयः । वैरशुद्धार्थमिति चेत्तत्राह । नेति । एतावता तव पुत्रशोकः स्वसुतीभूतकाम-दाहप्रयुक्तखेद इत्यर्थः । नेव गमिष्यतीति योजना । तस्मात्कान्तासिक्तस्याज्यैवेति तत्त्वम् । उक्त एवालंकारः ॥

एवमेकविशस्त्रोकान्तं शान्तरसन्यञ्जनेन चतुर्थे पुरुषार्थे समुपदिष्टे सित वक्तव्यांशस्था-नविशष्टत्वात् 'मङ्गलादीनि मङ्गलमध्यानि मङ्गलान्तानि प्रथन्ते शास्त्राणि' इति महामा-ध्यस्मृतेः समाप्ताविष मङ्गलमभ्युद्यकामस्यावश्यकिमिति धिया श्रीमहारामायणाभिधादिका-न्यक्यैकदेशकथनात्मकत्वेन वस्तुनिर्देशलक्षणं मङ्गलमाचरनप्रकृतप्रन्थेऽपि विनेयानुशि-शित्सया संप्रथयित मरकतेत्यादित्रिभिः । तत्राप्यरण्यकाण्डकथैकांशसूचनं द्वाभ्याम् । तः तीयेण तु सुन्दरकाण्डस्यैव तस्येति बोध्यम्—

#### मरकतमणिमेदिनीधरो वा तरुणतरस्तरुरेष वा तमालः । रघुपतिमवलोक्य तत्र दूरा-दृषिनिकरैरिति संशयः प्रपेदे ॥ २२ ॥

तत्र दण्डकारण्ये । दूरादिधिनिकरैर्मुनिसंघैः । रघुपति श्रीरामम् । अवलोक्य । अयं दूरप्रत्यक्षः । एतेन संशयसामग्री सूच्यते । मरकतेति । 'गारुत्मतं मरकतमश्य(रम)गर्भो हिर्मिणः' इत्यमरान्मरकतमणयो हिरिर(द्र)त्नानि तन्मयश्रासौ मेदिनीधरः पर्वतश्रेति तथा । एतेन भगवतो रघुनाथस्य 'यं निषेधमुखेनाहं नवोढेन पति श्रुतिः । तं नामविलस्च्छम्पं रामनीरदमाश्रये ॥' इत्यादिषु नीलवर्णसैव वर्णितत्वेऽिप भगवत्यास्तदा तदनुगा-मिन्याः सीतायास्तप्तकाञ्चनसमतनुकान्तिसंपृक्तत्वं व्यज्यते । नीलपीतपीतद्रव्यसंपर्के हिलोके हिरिद्वर्णस्य प्रसिद्धत्वात् । ततः किंचिचाञ्चल्यं तत्रालक्ष्योत्प्रेक्षान्तरमाहुः । वेति । अथवा । एप पुरोवर्ती तरुणतरोऽतिनृतन्पल्लवाद्यः । एतादशस्तमाल एतन्मामकः क-श्चित्तापिच्छत्वेन कोश्यदौ प्रसिद्धो वृक्षविशेष इत्यर्थः । एतादशस्तमल एतन्मामकः किमिति संशयः संदेहो द्विकोटिको बोधः प्रपेदे प्राप्त इत्यन्वयः । तत्र यदा सीताकान्तिसंपर्कस्त-दाद्यकोटिरीदी तत्त्वम् । अत्र संदेहालंकारः ॥

तरणितनया कि स्यादेषा न तोयमयी हि सा मरकतमणिज्योत्स्ना वा स्यान्न सा मधुरा कुतः। इति रघुपतेः कायच्छाया विलोकनकौतुकै-र्वनवसतिभिः कैः कैरादों न संदिदिहे जनैः॥२३॥

ः तरणीति । वनेति । वननिवासिभिः । कैः कैर्जनैः । रघुपतेः श्रीरामस्य । कायेति । 'छाया सूर्यप्रिया कान्ती' इत्यमराच्छरीरकान्तीक्षणकृत्ह्लैः सद्भिरित्यर्थः । आदौ प्रथ्-मम् । एषा पुरोवतिनी । तरणीति । तरणिः सूर्यस्तस्य तनया कन्यां यमुना स्यातिकम् । नीलवर्णत्वात्तत्र कालिन्दीत्वसंभवेऽपि तोयमयत्त्वाभावानेदिमित्याहुर्नेत्यादिना । हिहेंतौ । यस्मात्सा यमुना तोयमयी । इयं तु न तथेति हेतोः प्रागुक्तकल्पना न नैव संभवतीति संबन्धः । एवमेव कल्पनान्तरं कृत्वापि निराचकारित्याह—मरकतेत्यादिद्वितीयपादेन । 'ज्योत्स्रा सचन्द्रनक्षत्ररात्रौ चन्द्रातपेऽपि च' इति विश्वान्मरकतमणिकृता हरिद्रत्ननि-मिता ज्योत्स्रा सचन्द्रनक्षत्ररात्रिस्तत्सदशी । श्रीरामकान्तेः सीताकान्तिसंपृक्तत्वेन ह-रिद्वर्णत्वेऽपि तत्राकाशनैल्यस्य जलादाविव प्रतिफलनादात्रिसाधर्म्येण तथा सूर्यस्य प्रति-फलनात्तनीलिमादिना सचन्द्रत्वेन तथा तदलंकारहीरप्रतिविम्बनात्सनक्षत्रत्वेन काचिद्धि-चित्रा दीप्तिरिति भ्रान्तिः सुघटैवेति भावः । अत्र श्रीरामकान्तौ तु चकोराणां चन्द्र-कान्ताविव तेषां माध्यास्वादे जायमाने पुनर्निरुक्तकल्पनामपि प्रत्याचस्युरित्याह नेत्यादिना । नोक्तकान्तिकल्पना नैव संभवति । तत्र हेतुः । सा निरुक्तमरक-तंकान्तिः । कुत इत्याक्षेपे । कस्मान्मधुरा । न कुतोऽपि तथेत्यर्थः । इति न संदिदिहे । अपि तु सर्वेरिप संदिदिह एवेति योजना । एवं च द्वाभ्यामपि पद्याभ्यां तत्कान्तावलौकिकत्वं ध्वन्यते । अत्रे सहेतुकसंदेहालंकारः ॥

#### चपला जलदच्युता लता वा तरुमुख्यादिति संशये निमग्नः । गुरुनिःश्वसितैः कपिर्मनीषी निरणेषीदथ तां वियोगिनीति ॥ २४ ॥

चपलेति । इयं जलदच्युता मेघात्पतिता चपला विद्युदेव । यद्वा तरुमुख्यात्कल्पद्वमा-इयुता लता कल्पवल्ली वास्तीति संशये निमंगः किपिहनुमान्मनीषी विद्वानत एव अथ निरुक्तसंशयोत्तरं तां सीतां वियोगिनी विरिहिणी इति गुरुनिःश्वसितैरशोकविनकायां दीर्ध-निःश्वासिलिङ्गिनिरणैपीनिर्णातवानिति योजना । अत्रापि ससंदेहोत्तरपरिकरश्च । अत्र 'कविर्मनीपी' इत्यपि केचित्पठन्त्यथाप्युक्तनिर्णयसामध्या मनीषिपदेनैव संपन्नत्वात्संशयस्य तु तद्गीरत्वादिनैव सिद्धेः कवित्वमनर्थकमेवेति ध्येयम् । निर्णयालंकारः ॥

अथास्य प्रन्थस्य प्रचारप्रतिबन्धकानि नीचगृहसंपत्तिर्विप्रगृहविपत्तिः साधुक्षिप्रमृतिर-साधुरा(ध्वा)युर्वृद्धिवतिरिश्वेति चत्वार्येवातः सांप्रतिकत्वेन तत्प्रयोजकमीश्वरमेव कवि-रुपालभते—

#### भूतिनीचगृहेषु विप्रसद्ने दारिद्यकोलाहलो नाशो हन्त सतामसत्पथजुषामायुः शतानां शतम्।

#### दुर्नीति तव वीक्ष्य कोपदहनज्वालाजटालोऽपि स-न्निक कुर्वे जगदीश यत्पुनरहं दीनो भवानीश्वरः॥२५॥

भूतिरिति । नीचगृहेषु म्लेच्छाद्यधमतमसद्मस्वित्यर्थः । भूतिरैश्वर्यसंपत्तिः । तथा विप्रसद्ने ब्राह्मणानां गृहे दारिद्यकोलाहलो दारिद्येणानाच्छादनादेरि ग्रून्यत्वेन यः कोलाहलो बालानां रोदनादि । कलकलशब्द इत्यर्थः । 'कोलाहलः कलकलः' इत्यमरः । हन्तेति
खेदे । सतां साधूनां नाशः शीघ्रमेव मृत्युः । अल्पायुष्ट्यमिति यावत् । एवमसत्पथजुषां
कुमार्गगामिनाम् । शतानां शतम् । असंख्यातमित्यर्थः । अतिशयोक्तिरियम् । यद्वा 'समानाम्'
इत्वे(त्ये)व पाठः । तथा च 'हायनोऽस्त्री शरत्समाः' इत्यमराद्वर्षाणामित्यर्थः ।' शतं शतायुर्वे
पुरुषः' इति श्रुतेस्तेषां पूर्णायुष्ट्यमिति यावत् । हे जगदीश परमेश्वर, एवं विश्वनियन्तुस्तव
दुर्नीतिं वीक्ष्याहम् । कोपेति । कोधानलज्वालाजटालोऽपि सन्नहं किं कुर्वे । न किमपि
करोमीत्यर्थः । कुत इति चेत्तन्नाह—यदित्यादिशेषण । यद्यस्मात्कारणादहं दीनोऽस्मि । भवान्पुनरिश्वरोऽतिसमर्थोऽस्तीति संबन्धः । तस्मात्त्वयेदं चतुष्टयं नैव विधयं तथा च मद्रन्थप्रधावश्यमेव भविष्यतीति भावः । अत्र जगदीशेश्वरपदाभ्यां द्विहित्सस्तु वक्तुः कवेरितरभसपारवश्येनानवधानादेवेति ध्येयम् । एवं चात्र नीतिवीरो रसः । काव्यलिङ्गादिरेवालंकारः ॥

ननु त्वं किमित्येवमीश्वरमाश्चिपितं तत्तज्ञीवादृष्टानुसारत एव तस्य फलद्रत्वात्तथा च यदि त्वत्काव्यसाप्रसिद्धिरेव स्याचेतिकं ततः सन्त्येव मानुषकविष्विप कालिदासादीनां रघु-वंशादीनि काव्यानि ततस्तरेव तद्धिकारिणां कान्तोपदेशरीत्या धर्मोदिपुमर्थतत्साधन-ध्वननं च भूयादिति चेत्तत्राह—आमूलादित्यादिसप्तभिरासमाप्ति ।

आ मूलाद्रलसानोर्मलयवलियतादा च क्लात्पयोधे-र्यावन्तः सन्ति काव्यप्रणयनपटवस्ते विशङ्कं वदन्तु । मृद्वीकामध्यनिर्यन्मसृणरसझरीमाधुरीभाग्यभाजां

वाचामाचार्यतायाः पदमनुभवितुं कोऽस्ति धन्यो मदन्यः २६

रत्नसानोर्मिरोः । 'रत्नसानुः सुरालयः' इत्यमरः । मूलादा । मर्यादार्थकोऽयमाङ् । मेरुमूलं मर्यादीकृत्येत्यर्थः । तथा मलयेति । मलयाचलवेष्टितादित्यर्थः । एतादशात्पयोधेः क्षाराब्धेः कृलात्तीरात् आ । तीरं मर्यादीकृत्येति यावत् । एवं च सेतुसुरालयमध्यदेश इति फलितम् । काव्यतेति । काव्यरचनचतुरा इत्यर्थः । 'दक्षे तु चतुरपेशलपटवः' इत्यमरः । वदन्तिति पदमितिशब्दाध्याहारेण कोऽस्ति धन्यो मदन्य इति वदन्तिति योजना । मृद्धीकिति । 'मृद्धीका गोस्तर्ना द्राक्षा' इत्यमरः । तसा अपि मध्यस्तस्मादिष जना । मृद्धीकिति । 'मृद्धीका गोस्तर्ना द्राक्षा' इत्यमरः । अत एव यो मस्रणरसो माधुनर्यस्तत्त्रपरिपाकात्स्वयमेवाविभेवन् । न तु निष्काशितः । अत एव यो मस्रणरसो माधुनर्याधिकयेन कोमलरसस्तसायि या झरी सूक्ष्मः प्रवाहस्तस्य या माधुरी तसा यद्भाग्यमैन

श्वर्यं तद्भजनित सेवन्ते तास्तथा । एताहशीनां वाचां काव्यवाणीनाम् । आचार्यताया गु-स्तायाः पदं स्थानम् । [अनुभवितुं] विशद्येव (१) । तथा चाहमेवोक्तपदानुभवनधन्य इति ध्वन्यते । तस्मात्के मद्ग्रे कालिदासादय इत्याशयः । एवं च युक्तैवोक्तेश्वरप्रार्थनेति रहस्यम् । अत्र कवित्ववीर एव रसः । रूपकं लुप्तोपमा वा(चा)लंकारः ॥

एवं तिह् भवद्वाच्यिप केचिदेव किमिति सादराः, कुतो वा न सर्वेऽपीत्याक्षिप्ते, किमे-तावताक्षतं प्रत्युत यावन्मनुष्येषु पश्चतत्पतित्वयोनिर्णायकं श्रावणद्वारा मत्काव्यमेव संपन्नम्, तदन्यतरिर्णयसंदेहस्तु सहवासेनैव पराकरणीय इत्याशयेनोत्तरयति—

#### गिरां देवी वीणागुणरणनहीनादरकरा यदीयानां वाचाममृतमयमाचामति रसम् । वचस्तस्याकण्ये अवणसुभगं पण्डितपते-रधुन्वनमूर्धानं नृपशुरथवायं पशुपतिः ॥ २७॥

गिरां देवीति। वागधिष्ठात्री भगवती। सरस्वत्यपीत्पर्थः। एतेन निरुपमशक्तिमत्त्वं स्वस्य सूच्यते । वीणेति । वीणायाः कच्छप्यभिधाया वह्नक्या ये गुणास्तन्त्रयभिधानि स्क्ष्मस्-त्राणि तेषां यद्रणनं वादनं तत्र हीनादर आसक्तिशून्यः करो हस्तो यस्याः सा तथा । एताहशी सतीत्यर्थः । एकक्षणावच्छेदेन हि ज्ञानकर्मेन्द्रियाभ्यां केवलाभ्यां वा ता (१) के-नचित्कुशलेन तत्तत्साध्ये साध्यमानेऽप्यन्यत्रस्य हीनतावश्यंभाव एव । एवं च प्रकृते वक्ष्य-माणकाव्याकर्णनतस्तद्रसास्वादने करसंचारणेन वीणावादने किंचिन्यूनतापत्तिः । अतः संपूर्णतया तदास्वादनार्थे लुब्धचेतस्त्वेन तस्याः करस्य स्वयमेव तत्रानादरः संपन्न इति ध्वन्यते । तेन प्रकृतकाव्यस्यालौकिकत्वं द्योत्यते । यदीयानां यत्संबन्धिनीनां वाचां प्रकृतादिकाव्यवाणीनाम् । अमृतमयं पीयूषरूपं रसं श्टङ्गारादिरसम् । आचामत्यास्वादय-तीति संबन्धः । तस्य पण्डितपतेः । एतेन स्वस्य सकलशास्त्रपाटवमपि द्योतितम् । वचः काव्यवाक्यं न तु तर्कव्याकरणादि कर्णकर्कशवाक्यम् । तत्र फलविशेषसत्वेऽपि सद्यः श्रवणादिसंतोषाजनकत्वात् । आकर्ण्य श्रत्वा । यो मुर्धानम् । महारम्यतममिदमिति संतोषेण शिरःकम्पनं हि लोके तत्सूचकचेष्टात्वेन सुप्रसिद्धमेव । तदभावादधुन्वन्नकम्पयन्भवति । नृपग्ररेव नराकारः पग्ररेवेह बोध्य इत्यर्थः । ननु सुभाषितश्रवणतो जीवन्मक्तानामीप परि-तोषाभावस्य समुद्रे वृष्ट्या जलवृद्धभावसेव लोकादावलोकितत्वात्कथमेताद्यस्य भवता पंग्रत्वमेवाध्यवसीयत इत्याशङ्कर, न मयैवं निणीयते किंतु संदिद्यत एवेति कोट्यन्तरकथ-नतो व्यनक्ति—अथवेत्यादिशेषेण । अयं पृथिव्याद्यष्टमूर्तिरूपत्वेन प्रत्यक्षः पशुपतिः श्रीशंकर एव स इति योजना । तथा चाम्रायते—'ब्रह्मविद्वह्मैय भवति' इति । उक्तं चान्यत्रापि सुभाषिताद्यनानन्दिनः पंग्रत्वादि—'सुभाषितेन गीतेन युवतीनां च छीलया । यस नो द्रवते चित्तं स वै मुक्तोऽथ वा पशुः॥' इति । यथाश्रुते तु प्रकृतकवेः सर्वज्ञत्वाभावात्प्रत्यक्ष-विषयवाचीदंशब्दप्रयोगानापत्तिः। एवं श्रवणिति वचोविशेषणस्य पूर्वार्धेन सहार्थिकद्वि रुक्त्या-

पत्तिरिष । प्रकृतकेर्वगङ्गाप्रसादप्रसिद्धेः (?) पशुपतिस्वरूपपृथिव्याद्यष्टमूर्तिप्रमासंभवेन तिद्वष-यकप्रत्यक्षवाचीदंपदप्रयोगादोषात्सरस्वतीसान्निध्यभावेऽपि तस्याः सर्वज्ञत्वेन स्वकाव्यरसं सा मनसैवास्वादयतीत्यवर्यवक्तव्यं तथा चात्राधिकसाद्भुण्येऽपि श्रुतिकटुप्रभृतिशाब्दिकदोष-सत्वेनाश्रव्यत्वव्युदसनौपियकतयेवोक्तिविशेषणसार्थकत्वात्परा कार्येति दिक् । अत्राप्युक्त एव रसः । अतिशयोक्तिः संदेहः । काव्यलिङ्गं परिकरः । परिकराङ्कुरो लुप्तोपमादिश्चा-लंकारः ॥

भवत्वेवं यस्त्वद्वाग्रसमनास्वादयित तस्य पशुत्वादिकल्पनमथापि यस्तु तद्वसं ज्ञात्वापि मत्सरवशादेव शिरःकम्पादिकायिकादिव्यापारैर्नेव तां स्वप्नेऽपि वहु मन्यते तस्य किं वन्यकोटौ निन्धकोटौ वा त्वया निवेशः कियत इति चेन्न, उपेक्षाख्यत्रतीयकोटावेव मम तन्निवेशस्य विवक्षित्तत्वादित्यभिसंधाय किवत्वविरस्याविष्टचेतस्तया किवस्तावन्मृतिमतीम् 'निर्दूषणां गुणवतीं सरसां सुवर्णां सालंकृतिं ध्वनिमतीं ग्रुमलक्षणां च । सद्वृत्तिरीतिमृदुमञ्जपदामुदारां श्वन्नारमावललेतां गतवालभावाम् ॥ ह्येव भूरि किठनां वदने प्रसन्नामन्यत्र चारमसणां दिश कृष्णसाराम् । मर्थादयातिविनतां विशदाशयाद्यां साध्वीमुपेति सुकृती तरुणीं च वाणीम् ॥' इत्यादि मदुक्तप्रकारेणात्रतः स्थितामिव प्रकृतमत्सरिकृतानादरिकन्नामिव च स्ववाचं प्रकल्प्य तां सान्त्वयति—

## मद्वाणि मा कुरु विषादमनादरेण मात्सर्यमग्रमनसां सहसा खलानाम्।

काव्यारविन्दमकरन्दमधुत्रताना-

मास्येषु धास्यसितमां कति नो विलासान् ॥२८॥

मद्वाणिक्त हे मद्वाणि, मदीयभारति । त्वम् । मात्सर्येति । अस्यापरनामा परोत्कभत्तर्हनजन्मा तत्प्रातिकृल्यप्रवीणो मनोविकारो मत्सरः । तत्र सूर्योत्कर्षासहनजन्मनि
दिवाभीतिनिलीनत्वादावित्व्याप्तिरिति तदादिप्रवीणान्तम् । तत्रापि शिश्चपालकर्द्धकश्रीकृष्णिनिन्दारूपे वाग्व्यापारेऽतिप्रसङ्ग इति मनोविकार इति । तस्य भावो मात्सर्यम् । तत्र
मग्नं न तु गतम् । तेन पङ्कादौ मग्नवत्तस्य दुरुद्धरत्वं ध्वन्यते । एतादृशं मनो येषां तथा
तेषामित्यर्थः । एतेन तत्रोपेक्षकप्रतीकार्यत्वं व्यज्यते । एतादृशां खलानाम् । पिश्चनानामित्यर्थः । अनादरेण कर्तरि षष्टी सा तत्कर्द्धकतिरस्कारणेत्यर्थः । सहसा स्त्रीस्वाभाव्याद्वाभस्थेनेति यावत् । विषादं खेदम् । मा कुरु मैव भजस्वेति योजना । अहो कथं मया न खेदः
कार्यः, प्रागुक्तसकलगुणशालिन्या अपि मे पामरेरप्येतिस्तरस्कारः केवलं कमप्यपराधं
विनेव कृष्णाया इव कौरवैः क्रियत इत्यत आह—काव्यत्याद्यक्तरार्धेन । काव्यानि श्रीमहारामायणादीन्येव । अरविन्दानि पद्मानि । तेन तेषां प्रसन्नत्वसरसत्वमृदुलत्वादीनी(नि)
ग्रोत्यन्ते । तेषां यो मकरन्दः पुष्परस इव श्वन्तारादिरसस्तत्र ये मधुवता इव अमरा इव
संसक्तत्वतदास्वादकत्वादिना मधुवताः सहदयास्तेषामित्तर्थः । अत्र रसमधुवतपदाभ्यां

श्वकृतारादावास्वायत्वतृतिजनकत्वादि सहदयेषु तन्मात्रनिरतत्वादि च सूच्यते । तथा चै-तादशां पुरुषघौरेयाणाम् । आसेषु मुखेषु । कति विलासान्नो धास्यसि । अपि तु बहूनपि विलासान्धास्यसेवेत्यन्वयः । अत्र 'धास्यसितमां कियतो विलासान् द्रस्यपि केचित्पठिन्त तत्र काकाश्रया(य)णमेवोक्तार्थपोषार्थं दोष इति ध्येयम् । तस्मान्नेव भवत्या खेदः कार्य इति तात्पर्यम् । अत्रोक्त एव रसः । समासोक्तिः काव्यलिङ्गं लुप्तोपमादिश्वालंकारः ॥

न केवलमसौ मत्काव्यश्रवणानानन्दी पशुरेव किंतु ततोऽपि नीच इति सूचयति—

# मधु द्राक्षा साक्षादमृतमथ वामाधरसुधा कदाचित्केषांचिन्न खलु विद्धीरन्निष सुदम् । ध्रुवं ते जीवन्तोऽप्यहह मृतका मन्दमतयो न येषामानन्दं जनयति जगन्नाथभणितिः ॥ २९ ॥

मधु द्राक्षेति । मधु माक्षिकमेव द्राक्षा । साहचर्यान्मधुरद्रव्यसेव प्रकृते सर्वस्य कवि-विवक्षितत्वाच । सुराद्रव्यसं तु कापि तथात्वेनानुक्तत्वात्प्रत्युत दुर्गन्धत्वादिना दूरतो-Sप्यतितरपराकरणीयत्वादनन्तकोटिशास्त्रनिन्दितत्वाच नात्र भ्रान्त्यापि प्रसङ्घः । तद्दाक्षा मृद्रीकादिः प्रसिद्धैव । एतद्वयं त्वावालसाधारणम् । अमृते तु तेषामश्रुतत्वेन कामाभावात् । साक्षात्प्रत्यक्षम् । तेन 'अमृतं यज्ञशेषे स्यात्' इति विश्वोक्तगौणामृतव्यावृत्तिः । अ-मृतं पीयूषम् । इदं तु वालेतरसाधारणम् । तेन विशेषालम्भार्थोऽयमथशब्दः । वामाधरसुधा । 'वामं सव्ये प्रतीपे च द्रविणे चातिसुन्दरे' इति विश्वात्स्त्रीत्वविवक्षायां टापि कृते वामेति रूपम् । तेन परमसुन्दरीत्यर्थः । तस्या याधरसुधा । अधरामृतमिति यावत् । इदं हि बालानां तत्प्रयोजकाविभावाभावेनाविशेषयत्, वृद्धानां तत्सत्त्वेऽपि तदुपोद्सलकशक्तिवि-शेषश्चन्यत्वेन 'वृद्धस्य तरुणी विषम्' इति वचनेन चाविषयत्वात्तरुणैकविषयं ज्ञेयम् । अथ-वेति पदच्छेदे तु माशब्देन लक्ष्मीः । शिष्टं तु प्राग्वदेव । अत्राधरसुधेति पदे रूपकछुप्तोप-मायलंकारविवक्ष(क्षा)यामपि क्षेपादिवशात्सुधापदेन चूर्णोपस्थितिदोषस्त्वधरे लमा ताम्बू-लभक्षणक्षणावच्छेदेन संबद्धा या सुधा चूर्णमिति शाकपाधिवादिसमासं तस्मिनपक्षे समा-श्रित्य यावत्स्त्रीगुणविशिष्टस्वरमण्याः कमलाया वाधरसंपर्केण चूर्णस्याप्यमृताधिकमधुरिमा-संपन्न इति श्टङ्गारातिशयध्वनेः समवमोषणीय इति तत्वम् । एवं च जीवनमुक्तानां विष्णुसा-योज्यं संपाच तत्प्राशनकामनाव्यतिरेकस्यापि संभवागुक्तमेव तद्रहणम् । सर्वासामप्यतिसुन्द-रीणां तन्मात्राविधत्वात् । एते पदार्थाश्चत्वारोऽपि प्रत्येकं वा । कदाचिद्देशे काले वा । न तु सर्वदा । तत्रापि केषांचिज्जीवन्मुक्ताद्यधिकारिविशेषाणामेव । मुदं हर्ष यद्यपि न खल विद्धीरन्नैव कुर्वीरन्नित्यर्थः । तथापि न क्षतिरित्यार्थिकम् । तत्र मधुद्राक्षे पित्तोपहतरसनस्य सर्वस्य, अमृतवामाधरसुधे तु मिलिते चेज्जीवन्मुक्तानामेव, केवलवामाधारसुधा तु ताद-शरद्वस्यवानादरविषय इति विभागो बोध्यः। अस्त्वेवम् , प्रकृते किमागतमित्यतस्तद्भनिक्त-भुवमित्यायुत्तरार्धेन। अहहेति खेदे। ते मन्दमतयो जीवन्तो ऽपि मृतका ध्रुवं मृता एव सन्तीति संबन्धः। ते के। येषां जगन्नाथभणितिर्जगन्नाथशर्मणः पण्डितरायस्य मम भणितिः। काट्या-त्मकशब्दरचनेत्यर्थः। आनन्दं न जनयतीति योजना। यथा जीवन्मुक्तत्वं जीवेषु परमोत्त-मकोटिरेवं जीवन्मृतत्वमिप चरमाधमकोटिरित्याशयः। तस्मान्मत्काट्यानादरशीलास्तु पश्चा-दिभ्योऽप्यतिनिन्द्या एवेति भावः। एवं चैतादशोत्तमोत्तमकाव्यप्रवारार्थमुक्तेश्वरोपालम्भः संभवदुक्तिक एवेति व्यज्यते। अत्रापि कवित्ववीर एव रसः। अतिशयोक्तिः प्रतीपं छ-सोपमा काट्यलिङ्गं परिकरस्तैर्मिलित्वा क्षीरनीरवत्संकरश्चालंकारः॥

अथ कवित्ववीररसावेशादेव कंचित्स्वप्रतिस्पर्धिनं पुरःस्थितं मया त्वद्पेक्षयाप्यतिर-मणीयतमं काव्यं कियत इति वदन्तमिव प्रकल्प्य तं प्रत्याचष्टे—

### निर्माणे यदि मार्मिकोऽसि नितरामत्यन्तपाकद्रव-नमृद्धीकामधुमाधुरीमदपरीहारोद्धराणां गिराम् । काव्यं तर्हि सखे सुखेन कथय त्वं संमुखे माहशां नो चेहुष्कृतमात्मना कृतिमिव स्वान्ताद्धिहर्मा कृथाः॥३०

निर्माण इति । हे सखे । एतेन स्वस्य प्रतिमल्लेऽपि सौहाईप्रकाशकत्वेनातिप्रौढत्वं व्यज्यते । त्वं यदि गिरां काव्यवाणीनां निर्माणे रचने नितरामत्यन्तम् । न त यत्कि-चित । तत्रापि मार्मिकोऽसि तद्रतनचातुरीममिक्रोऽसीत्पर्थः । तर्हि मादशां संमुखे मत्स-मक्षं पण्डितधरंभराणां समक्षमित्यर्थः । सुखेन काव्यं कथयेत्यन्वयः । एतेन स्वाप्ने का-व्यप्रकाशनमलेकिकशक्तिमन्तरानुचितमेवेति योत्यते । ननु किमत्रालौकिकशक्तया कविता हि शास्त्रव्यत्वत्तमात्रसाध्येति तदाशयमनुमाय निरुक्तगिरो विशिनष्टि-अत्यन्तेति । अ-त्यन्तं मन्तुनमीलनपर्यन्तं न तु यतिकचित् । एताहशो यः पाकः पकता ततो दवनती नैरुक्तोद्भेदेन रसमुद्रिरन्ती । एतादशी या 'मृद्वीका गोस्तनी द्राक्षा' इत्यमराद्राक्षाजाति-विशेषो गोस्तनाकर एव तस्या यो मधुमाधुरीमदो मधु माक्षिकं मकरन्दो वा तद्वया माधुरी मधुरता तया यो मदः । गर्व इति यावत् । तस्य यः परीहारः परीभावस्तत्रोद्धरा अग्रेसरास्तासामित्यर्थः । एतेनालौकिकानन्तजन्मसंचितस्कृतपरिपाकैकजन्यतादशकावि-त्वप्रयोजकबीजीभृतशक्तिविशेषमन्तरा निरुक्तरीतिककाव्यकल्पनं नैवाल्पायाससाध्यमिति ध्वन्यते । उक्तवैपरीत्ये त्वतितूष्णीभाव एव त्वया विधेय इत्युपदेशव्याजेन विनिन्दति— नो चेदित्यादि चरमचरणेन । नो चेत्रिरुक्तसामर्थ्य नास्ति चेत्ताई त्वमात्मना बुद्धा कृतं न त्वज्ञानात्संपन्नम् । एतेन व्यवहारे तस्य मौर्ख्यापादकःवेनातिगोप्यत्ववद्भावत्ककाव्येऽपि तत्त्वमेव त्वयावर्यं कर्तव्यमिति योत्यते । एतादृशं दुष्कृतं पापमिव । आत्मना त्वया कतं काव्यमपि स्वान्तादन्तः करणात् बहिर्वाग्द्वारा प्रकटं मा कथा नैव कुर्वित्यन्वयः । एतस्मादेताहक्सामर्थ्यमिदानीं मध्येव नान्यत्रेत्याकृतम् । अत्रोक्त एव रसः । प्रतीपो-पमेऽलंकारी ॥

तदेव स्पष्टयति—

#### धुर्यैरिप माधुर्यद्रीक्षाक्षीरेक्षुमाक्षिकसुधानाम् । वन्द्यैव माधुरीयं पण्डितराजस्य कवितायाः ॥ ३१॥

धुर्येरपीति । 'धुर्वहे धुर्यधौरेयधुरीणास्तु धुरंधराः' इत्यमराच्छ्रेष्टेरपीत्यर्थः । एताद-शैरपि । द्राक्षेति सुधामृतम् । माधुर्यः । पण्डितेति । कविताया इयं प्रत्यक्षप्रकृतप्रन्थगा माधुरी मधुरता वन्धैवास्तीति संबन्धः । रसस्त्वत्रोक्त एव । प्रतीपमलंकारः ॥

तहींदं मुक्तककाव्यमेव किमिति रघुवंशादिवद्रामादिवर्णनमेव न कृतमित्याक्षेपं समाधत्ते—

> दुर्वृत्ता जारजन्मानो हरिष्यन्तीति शङ्कया । मदीयपद्यरतानां मञ्जूषेषा कृता मया ॥ ३२ ॥

#### इति पण्डितराजश्रीजगन्नाथविरचिते भामिनीविलासे शान्तविलासश्चतुर्थः ।

दुर्वता इति । मञ्जूषा पेटिका । एवं च मयायं प्रन्थः काव्यप्रथनबुद्धा नैव कृतः । किंतु तत्तदवसरे लीलामात्रेण तानि तानि पद्यानि कृतानि । तेषां केचिहुर्जनास्तावनमदीयोऽयं श्लोको मदीयोऽयं श्लोक इति विद्वत्सदः सुश्लाघनेनापहारं करिष्यन्तीति तिन्नराकरणार्थमे-वेति द्योत्यते । अत्राप्युक्त एव रसः । लुप्तोपमा रूपकं चालंकारः ॥

दोषं करोमि कण्ठे गुणाय किल भामिनीविलास इह ।
तेनैव सार्थको मे भूयात्प्रणयप्रकाशोऽयम् ॥
पदवाक्यमानिवरहोऽप्युपयोगायैव मेऽत्र संपन्नः ।
यद्भामिनीविलासे रचितप्रणयप्रकाशोऽयम् ॥
तिममं वयस्य सुदृशः पर्यन्त्विनशं ममात्र यो दोषः ।
तमिप च सुवेषयन्तु स्वात्मसु हृहयै यतोऽयमारिचतः ॥

इति प्रणयप्रकाशे चतुर्थः प्रमोदः।

# भामिनीविलासस्थक्षोकानां सूची।

|                        | विलास:      | श्रोक: |                       | विठास: | श्लोक:     |
|------------------------|-------------|--------|-----------------------|--------|------------|
| अकरण मृषाभाषा          | পূত         | २०     | आविर्भूता यदवधि मधु   | भृ     | <b>६</b> ३ |
| अकरणहृदय प्रियतम       | ,,          | ३९     | इत एव निजालयं         | 37     | २६         |
| अङ्गानि दत्त्वा        | ,,          | 93     | इदमप्रतिमं पर्य       | ,,     | ৩৭         |
| अङ्गैः सुकुमारतरैः     | ,,          | 60     | इयत्यां संपत्तावपि    | अ०     | ४१         |
| अधरद्युतिरस्तपह्नवा    | ,,          | ६८     | उदितं मण्डलिमन्दोः    | মূ ৹   | ७०         |
| अधरेण समागमाद्रदानां   | "           | 86     | उपकारमेव तनुते        | अ॰     | ७७         |
| अधिरजनि प्रियसविधे     | "           | ६१     | उपनिषदः परिपीता       | ঠ ০    | 36         |
| अधिरोप्य हरस्य हन्त    | "           | ३६     | उपरिकरवालधारा         | अ॰     | 93         |
| अनिशं नयनाभिरामया      | ,,          | 68     | एकस्त्वं गहने         | "      | २३         |
| अन्या जगद्धितमयी       | अ०          | ६७     | एको विश्वसतां         | "      | ६५         |
| अपनीतपरिमलान्तर        | ,,          | २०     | एणीगणेषु गुरु         | "      | ४७         |
| अमरतरुकुसुम            | ,,          | २६     | औत्सुक्यात्परिमिलतां  | भृ     | 83         |
| अमितगुणोऽपि            | ,,          | ७६     | औदार्य भुवनत्रयेऽपि   | अ॰     | ER         |
| अयि दलदरविन्द          | "           | 8      | कथय कथमिवाशा          | भ्र    | २७         |
| अयि मलयज               | "           | 90     | कपोलपालिं तव तन्वि    | "      | 9          |
| अयि रोषमुरीकरोषि       | ;,          | ४२     | कपोलावुन्मीलत्पुलक    | "      | <b>६</b> 9 |
| अये जलधिनन्दिनी नयन    | शा०         | २      | कमिलिनि मिलिनी        | अ०     | 3          |
| अरुणमपि विद्धमन्द्र    | <b>মূ</b> ০ | 60     | कर्प्रवर्तिरिव लोचन   | क०     | 98         |
| अलंकर्तुं कर्णों भृश   | ,,          | 43     | करिकुम्भतुलामुरोजयोः  | भू०    | १०८<br>२५  |
| अलिर्मृजो वा नेत्रं वा | "           | ७७     | कलभ तवान्तिक          | अ॰     | *4         |
| अवधौ दिवसावसान         | "           | 94     | कलिन्दनगनन्दिनी       | भृ     | 8          |
| अव्याख्येयां वितरति    | शा॰.        | 90     | कस्तूरिकातिलकम्       | अ०     | 96         |
| आगतः पतिरितीरियं       | পূত         | 98     | कस्यै हन्त फलाय       | क०     | 94         |
| आपद्रतः किल            | अ॰          | ६८     | कान्त्या सुवर्णवरया   |        | 90         |
| आपेदिरेऽम्बरपथं        | ,,          | 98     | काव्यात्मना मनसि पर्य | "      | 80         |
| आ मूलाद्रत्नसानोः      | হাা ০       | २६     | किं खलु रहेरतैः       | भ्र    | 83         |
| आयातैव निशा निशापति    | 河の          | 48     | किं जल्पसि मुग्धतया   | अ०     | 29         |
| आयातैव निशा मनी        | ,,          | 40     | किं तीर्थ हरिपाद      | হাা ০  | 98         |
| आरामाधिपतिः            | अ॰          | 28     | कि नि:शङ्के शेषे शेष  | 270    | 909        |
| आलीषु केलीरमसेन        | No          | 99     | किमिति कृशासि कृशो    |        | 30         |
| आलोक्य सुन्दरि मुखं    | "           | ७३     | कुचकलशयुगान्तः        | " "    | ,          |
| जालाक्य सुन्दार सुल    | "           | -255   |                       |        |            |

|                       | विलास: | श्चोकः |                                            | विलास:      | श्लोक: |
|-----------------------|--------|--------|--------------------------------------------|-------------|--------|
| केनापि मे विलिसतेन    | क०     | 9      | तीरे तरुण्या वदनं                          | প্রত        | २१     |
| केलीमन्दिरमागितस्य    | श्रु   | 63     | तिरस्कृतो शेषवशात्परि                      | "           | ९६     |
| केशोरे वयसि क्रमण     | ,,     | ६५     | तृष्णालोलविलोचने                           | अ॰          | 3      |
| खल: सजानकार्पास       | अ०     | ८६     | तोयैरल्पैरपि                               | ",          | २८     |
| खिद्यति सा पथि        | भू०    | 62     | द्धानः प्रेमाणं                            | "           | 39     |
| गजितमाकण्यं           | अ०     | 909    | द्यितस्य गुणाननुस्मरन्ती                   | क॰          | 96     |
| गरिमाणमपीयेखा         | भू     | 88     | दियते रदनिखपां                             | ১১ ০        | 46     |
| गिरयो गुरवस्तेभ्यो    | अ॰     | 99     | दरानमत्कंधरवन्ध                            | "           | २३     |
| गिरां देवी वीणागुणरणन | शा०    | २७     | दवदहनजटाल                                  | अ०          | 38     |
| गिरिगह्नरेषु          | अ०     | 49     | दारिद्र्यं भजते कलानिधि                    | পূত         | 4६     |
| गीभिर्गुरूणां         | ),     | ७१     | दिगन्ते श्रूयन्ते                          | अ०          | 9.     |
| ग्रीष्मे भीष्मतरैः    | "      | 33     | दीनानामिह परिहाय                           | ,,          | 89     |
| गुजाति मञ्जु मिलिन्दे | ))     | 96     | दुर्वृत्ता जारजन्मानः                      | शा०         | 35     |
| गुरुजनभय              | N. S.  | v      | दैवे पराग्वदनशालिनि                        | क०          | 9      |
| गुरुभिः परिवेक्षिता . | ,,     | 90     | धत्ते भरं कुसुम                            | अ०          | 68.    |
| गुरुमध्यगता मया       | ,,     | 90     | धीरध्वनिभिरलं ते                           | "           | 48     |
| गुरुमध्ये हरिणाक्षी   | 7,     | 80     | धुर्यैरपि माधुर्यद्राक्षा                  | शा०         | 39     |
| चपला जलदच्युता        | शा०    | 28     |                                            | क॰          | 4      |
| चिन्तामीलितमानसो      | 250    | 42     |                                            | अ०          | 88     |
| चिन्ता शशाम सकलापि    | क०     | U      | न मनागपि राहुशेष                           | 20          | 9      |
| चेलाञ्चलेनानानशीत     | भ्र    | 90     |                                            | ))          | 186    |
| जठरज्वलन              | अ०     | 80     | नयने वहतां नु खझनानां                      | ,,          | 66     |
| जनकः स्थाणुविशेषो     | ,,     | 30     | न यत्र स्थेमानं                            | अ०          | 30     |
| जम्बीरश्रियमतिलङ्ग्य  | 250    | 99     | न वारयामो भवतीं                            | ,,          | 83     |
| जितरलरुचां यदा        | ,,     | 93     |                                            | ,,          | ३७     |
| तटिनि चिराय           | अ॰     | २      | नितरां नीचोऽस्मीति                         | ),          | v      |
| तदवधि कुशली           | भ्र    | 97     | नितरां परुषा                               | भृ          | 2      |
| तन्मञ्जु मन्दहसितं    | ,,     | 1      | निपाल भूयो निजगौरि                         | ,,          | 88     |
| तरणितनया किं स्यादेषा | शा     | 0 2    | निर्दूषणा गुणवती                           | क०          | 6      |
| तरणोपायमपश्यन्नपि     | ,,     | 91     | <ul> <li>निर्माणे यदि मामिकोऽरि</li> </ul> | त शा        |        |
| तस्कुलसुषमा           | अ      |        | ५ निर्वाणमङ्गलपदं                          | क०          |        |
| तावत्कोकिल            | 21     |        | ६ निरुद्ध यान्तीं तरसा                     | M           | 26.    |
| तिमिरं हरन्ति हरितां  | 37     |        | ९ निणातोऽपि च '                            | अ           |        |
|                       |        |        |                                            | The same of |        |

#### श्लोकसूची।

|                                             | विलास: | श्चोकः |                          | विळास: | श्रोक:     |
|---------------------------------------------|--------|--------|--------------------------|--------|------------|
| निसर्गादारामे                               | अ०     | 42     | भूतिनींचगृहेषु विप्र     | शा॰    | 38         |
| निःसीमशोभासोभाग्यं                          | প্ৰত   | ४६     | भूमौ स्थिता रमण नाथ      | क॰     | 33         |
| नीरक्षीरविवेके                              | अ०     | 92     | मथुरागमनोन्मुखे मुरारा-  | পূত    | 65         |
| नीरात्रिर्मलतः                              | ,,     | 69     | मद्वाणि मा कुरु विषाद    | शा०    | २८         |
| नीवीं नियम्य शिथिला                         | भ्र    | 90     | मधु द्राक्षा साक्षादमृत  | 2)     | 38         |
| नैर्गुण्यमेव                                | अ०     | 63     | मधुप इव मारुते           | अ०     | 90         |
| न्यञ्चति वयसि प्रथमे                        | 20     | ४५     | मन्दस्मितेन सुधया        | क०     | 92         |
| पत्रफलपुष्पलक्ष्म्या                        | अ०     | 22     | मरकतमणिमेदिनीधरो         | शा०    | 55         |
| परजुह्यगुप्तिनिपुणं                         | 22     | 60     | मतिनेऽपि राजपूर्णा       | अ०     | 84         |
| परपूरुषदृष्टिपात                            | ঠ০     | 90     | मानपराग्वदनापि प्रिया    | প্তত   | 88         |
| परार्थव्यासङ्गत्                            | अ०     | ७४     | मान्थर्यमाप गमनं         | "      | 6.8        |
| परोपसर्पणानन्त                              | 33     | 68     | मुझिस नाद्यापि रुषं      | "      | ७२         |
| पाटीर तव पटीयान्                            | ,,     | 99     | मुधैव मन्तुं             | "      | 93         |
| पाटीरद्वभुजङ्गपुंगव                         | भ्रु   | 40     | मुहुर्श्थितयाद्य निद्रया | "      | 33         |
| पाणौ कृतः पाणिरिला                          | "      | ८६     | मूलं स्थूलमतीव           | अ०     | 33         |
| पातालं त्रज पाहि वा                         | शा०    | ę      | मृद्वीका रसिता सिता      | शा०    | v          |
| पित स्तन्यं पोत                             | अ०     | 40     | यशःसौरभ्यलशुनः           | अ०     | 66         |
| पुरा सरसि मानस                              | ,,     | 2      | यस्मिन्खेलति             | अ०     | 43         |
| पुरा सरास मानु                              | 12     | 48     | या तावकीनमधुर            | क०     | 99         |
| पुरो गीर्वाणानां<br>पृष्टाः खल्ज परप्रष्टाः | ,,     | २७     | याते मध्यचिरात्          | अ०     | 94         |
| पुळिल्लातिकानने                             | ))     | 88     | युक्तं सभायां            | "      | 60         |
| प्रत्युद्गता सविनयं सहसा                    | क०     | 3      | येन भिन्नकरिकुम्भ        | "      | 88         |
| प्रथमं चुम्बितचरणा                          | शा०    | 98     | येनामदन्मरन्दे           | "      | 3          |
| प्रभातसमयप्रभां                             | भृ     | 49     | यैस्त्वं गुणगणवान        | 2)     | 98         |
| प्रसङ्गे गोपानां यदुषु                      | "      | 68     | यौवनोद्गमनितान्तश        | भ्र    | 34         |
| प्रातस्तरां प्रणमने                         | ,,     | Ę      | राजानं जनयांबभूव         | ))     | <b>६</b> २ |
| प्रारम्भे कुसुमाकरस्य                       | अ०     | ४६     | रीतिं गिराममृतवृष्टि     | क०     | 98         |
| वन्धोन्मु त्रये खलु मख                      | शा०    | 94     | रूपारुचिं निरसितुं       | 250    | 89         |
| घदरामलका                                    | 250    | 6      | रे चाबल्यजुषः            | अ०     | 40         |
| भवग्रीष्मप्रौढातपनिवह                       | शा०    | 98     | रे चेतः कथयामि ते        | शा०    |            |
| भिन्ना महागिरिशिलाः                         | अ०     | 900    | रे रे मनो मम मनोभव       | ) ,,   | 39         |
| भुजपञ्जरे गृहीतां                           | 250    | 30     | रोषावेशान्निर्गतं        | भ्र    | 158        |
| भुक्ता मृणालपटली                            | अ०     | 184    | लवलीं तव लीलया           | 22     | 1 38       |
|                                             |        |        |                          |        |            |

|                           | विलास: | श्लोक: |                           | विलास: | श्रोक: |
|---------------------------|--------|--------|---------------------------|--------|--------|
| लावण्यमुज्वलंमपासा        | क०     | 98     | शृष्वन्पुर:               | अ०     | 34     |
| लीलामुकुलित               | अ०     | ६२     | रयामं सितं च सुदृशो       | भ्र    | ७६     |
| लीलालुण्ठितशार <b>दा</b>  | ,,     | 90     | श्वासोऽनुमानवेद्यः        | ,,,    | 64     |
| लूनं मत्तगजैः             | "      | 38     | श्रियो में मा सन्तु       | शा०    | 90     |
| लोचनफुलाम्भोजद्वय         | श्रु   | 40     | श्रुतिशतमपि भूयः          | ok     | 33     |
| लोभाद्वराटिकानां          | 22     | 80     | संत्रामाङ्गणसंमुखा        | ,,     | ७५     |
| वक्षोजायं पाणिनामृदय      | 29     | 98     | सत्पूरुषः खलु             | अ॰     | ७३     |
| वज्रं पापमहीर्भृतां       | शा०    | 4      | संपादयामि किमहं धावं      | शा०.   | 20     |
| वदनारविन्दसौरभ            | भ्रु   | 902    | सत्न्येवास्मिञ्जागति      | ,,     | 99     |
| वनान्ते खेलन्ती           | अ०     | 20     | समुपागतवति                | अ॰     | 4      |
| वंशभवो गुणवानिप           | ) ,,   | ७५     | समुत्पत्तिः खच्छे         | ,,     | 36     |
| वहति विषधरान्             | ,,     | ७२     | सरसिरुहोदरसुरभा           | পূ ০   | 99     |
| वाचा निर्मलया सुधा        | शा०    | 4      | सर्वेऽपि विस्मृतिपथं      | क०     | 3      |
| वाचो माङ्गलिकीः           | প্ত    | 44     | साकं यावगणैः              | अ०     | 38     |
| विदुषां वदनात्            | अ०     | ६३     | सुद्दशो जितरत्नजालया      | প্ত    | 68     |
| विदूरादाश्चर्यस्तिमित     | श्रु   | 80     | सेवायां यदि साभिलाषमि     | शा०    | 93     |
| विधाय सा मद्वचना          | 22     | 39     | सौदामनीविलसित             | क॰     | 6      |
| विनये नयनारुण             | "      | 92     | सौरभ्यं भुवनत्रये         | अ०     | ३६     |
| विरहेणविकलहदया            | 37     | ६७     | स्थितिं नो रे दध्याः      | ,,     | 40     |
| विशाल विषयावली            | शा०    | 9      | स्मितं नैतित्कंतु प्रकृति | भूठ    | ७४     |
| विश्वाभिराम               | अ०     | 49     | स्मृतापि तरुणातपं         | शा०    | 2      |
| विश्वास्या मधुर           | 22     | 44     | खच्छन्दं दलदरविन्द        | अ०     | 98     |
| विष्वप्रुच्या भुवनमभितो • | शा०    | 93     | खप्रान्तरेऽपि खलु भामिनि  | क०     | 90     |
| वीक्ष्य वक्षिस विपक्ष     | oze    | 23     | खर्लोकस्य शिखामणिः        | अ०     | 44     |
| वेतण्डगण्डकण्ड्ति         | अ०     | 60     | खखव्यापृति                | ,,     | 4६     |
| व्यत्यस्तं लपति क्षणं     | भ्र    | 58     | स्वार्थ घनानि धनिकात्     | "      | 38     |
| व्योमनि वासं कुरुते       | अ०     | . 93   | खेदाम्बुसान्द्रकण         | भ्र    | 3      |
| शयिता शैवलशयने            | भू०    | ६६     | हारं वक्षसि केनापि        | अ०     | 38     |
| शयिता सविधेऽप्यनीश्वरा    | "      | 900    | हालाहलं खलु पिपा          | ,,     | 80     |
| श्र्त्येऽपि च गुणवत्ता    | अ०     | 64     | हृदये कृतशैवला            | oza    | 134    |





बारमीमरम्- भूजाल ॥ २. शरेग, भेड़िया बातर कुला कारमीमरम्-

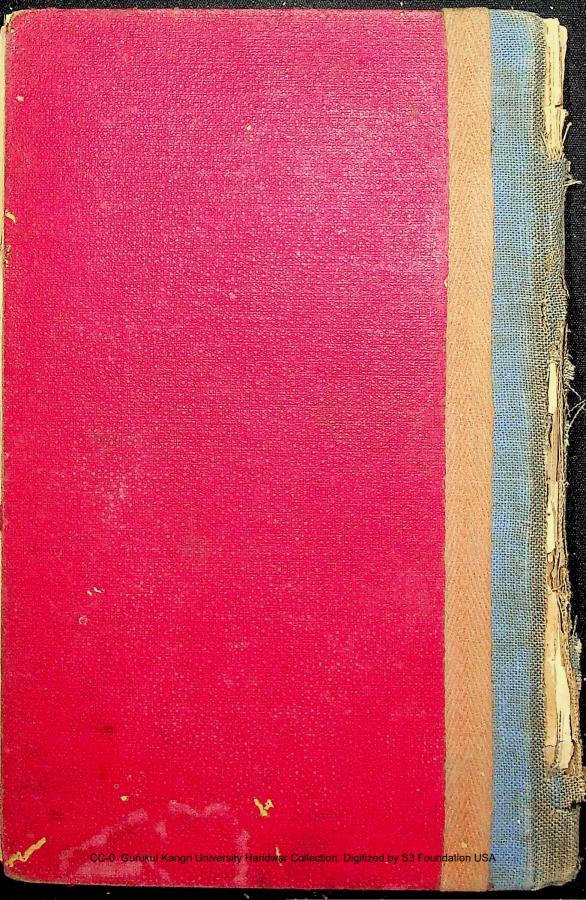